

Marian Cabilla Maria Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar,

# प्रबन्धप्रकाशः

COMPILED



प्रन्थकर्त्ता

डा० श्री मङ्गलदेव शास्त्रो, एम के प्रेर



160,H75Q

45404

62

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha



अपना नानि

CHECKED 1973 |
Initial Management |
State of the state of

ी, विश्व किर्म के ठी कि

762

Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha U翌F CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

# प्रबन्धप्रकाशः

ग्रर्थात्

## खंस्कृतनिबन्धरचनामक्रियायाः प्रतिपादकः, संस्कृतनिबन्धानामुपयागिसुभाषितानां च संग्रहात्मका ग्रन्थः

स च

एम० ए०, डी० फ़िल० ( त्र्यॉक्सफ़ोर्ड ) इत्याद्युपाधियुक्तेन; 'तुलनात्मकभाषाशास्त्र' प्रभृतिग्रन्थनिर्मात्रा; प्रिंसेस ऑफ़ बेल्स गवर्नमेएट संस्कृत लाइब्रेरी, सरस्वती-भवन, वनारस, इत्यस्याध्यत्तेण; बेार्ड ऑफ़ संस्कृत स्टडीज़, यू० पी०, इत्याख्य-राजकीयसंस्थायाश्च मन्त्रिणा

## डाक्टर श्रीमङ्गलदेव शास्त्रिणा

विनिर्मितः

श्रीयुक्त ए॰ सी॰ बुल्नर, M. A., C. I. E., (Principal, Oriental College, Lahore, & Vice-Chancellor, University of the Punjab) महादयै: प्राक्तथनेन समलंकतश्र

सन् १६३६

पञ्चमं परिवर्धितं संस्करणम् ]

[ मृल्यम् १)

Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha
Published by
K. Mittra,
at the Indian Press, Ltd.,
Allahabad.

प्रथमं संस्करणम् १६३० ई० द्वितीयं संस्करणम् १६३२ ई० तृतीयं संस्करणम् १६३८ ई० चतुर्थे परिविधेतं संस्करणम् १६३८ ई० पञ्चमं परिविधेतं संस्करणम् १६३६ ई०

Printed by
A. Bose,
at the Indian Press, Ltd.,
Benares-Branch.

Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

## पुरुक्त कांगड़ी

महामहोपाध्याय श्री० पं० गोपीनाथ कविराज, एम० ए० ( Late Principal, Government Sanskrit College, Benares, and Superintendent of Sanskrit Studies, U. P. ) महादयानां सम्मतिः—

> गवर्नभेंट संस्कृत कालेज, बनारस

प्राचामभिनवानां च विदुषां गीर्वाणभाषयोपनिवद्धान् निवन्धान् तत्तद्विषयभेदगर्भितान् संगृह्य संकलितोऽयं प्रवन्ध-प्रकाशो नाम प्रन्थो डा० श्रोमङ्गलदेवशास्त्रिणा । से।ऽयं वस्तुवैचित्र्येण गुम्फनसीष्ठवेन च श्लाधनीयां लेखसर्गणं प्रदर्श-यन् सचेतसां मनसि मेादमादधानो देवभाषायां रचना-पाटवमधिजिगमिषूणां विद्यार्थिनां भृशमुपकरिष्य-तीति संभावयन्तो प्रन्थस्यास्योपादेयत्वे श्रद्धाना वयं शतशो धन्यवादैर्यन्यकत् न सभाजयामः ।

२०। ६। १६२० किवराजोपाह्नगोपीनायग्रमीणः व्यक्ष्यत्ताः

विद्वद्वर्थ श्री० डाठ लच्मणसरूप, एम० ए०, डी० फ़िल महोदयानां

### सम्मति:-

I have looked through the Prabandha Prakāsa Dr. M. D. Shastri. It is a collection of essays in Sanskr on various subjects. Written in easy simple Sanskr, and replete with apt quotations from classical author it is suited to the needs of Sanskrit students of Orienta Titles Examinations. I believe, it is the only book of it kind and will supply a long-felt want. I hope, the authowill get the encouragement he deserves so well.

LAKSHMAN SARUP, M. A., D. Phil. (Oxon.), 6

3

2

f

C

7

11th June, 1930.

University Professor of Sanskrit University of the Punjab. Lahore. ्रे श्री० पं० ईश्वरीदत्तदेशगंदत्ति शास्त्रि, एम० ए०, एम० ग्रो० एल०, (Superintendent, Sanskrit Studies, Bihar and Orissa) महोदयैः कृतं

## **पबन्धप्रकाश**शुभाशांसनस्

विद्यासिरनवद्यासिर्विविधासिर्विभूषितै:। कविताकान्तकान्तार-केलिलालसमानसैः ॥ १ ॥ प्रज्ञाऽ(करें: परद्रोहदिवाभीतदिवाकरें:। श्रीमन्मङ्गलदेवाख्य-शास्त्रिभी रचितः शुभः ॥ २ ॥ सहजैरिप सश्रोकै: सरसै: सरलैरिप। मितैर्भतैश्च महित: शब्दै: संस्कारशालिभि: ॥ ३॥ पदे पदे प्रशंसाहें रस्पृष्टै: पुनरुक्तिभि: । युक्त्या समर्थितैरथैं: प्रापित: स्पृहणीयताम् ॥ ४ ॥ सुभाषितैश्च सुरभिर्भव्यैभविविभूषितै:। रीत्या रजनमञ्जयी मञ्जुतां काश्चिदश्चित: ॥ ५ ॥ विद्यार्थिचातकब्रात-नीलनूतननीरदः। त्र्रध्यापकपिकानां चाऽनन्ते। वासन्त उत्सव: ।। ६ ।। विद्वद्वृन्दमिलिन्दानामरविन्दवनं नवम्। दिव्यवाङ्मयसङ्कोचभुजङ्गमभुजङ्गभुक् ॥ ७॥

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

sa nskr nskr thor ienta

of its

skrit, b.

.),

( 码 )

लेखदुर्बलताऽऽवर्त-परीचातिटनीतरीम्। रचनाचातुरीं चार्वी गीर्वाणिगिरि चाऽपीयन्॥ ८॥ निबन्धोऽयं सदा भूयाद् भावबन्धाय धोमताम्। भारते वसतामन्तेवसतां च विभूतये ॥ ६॥

ईखरीदत्तदीर्गादत्तिः।

b

fı

al

al

### FOREWORD

My friend and former pupil, Dr. Mangal Deva Shastri, has put together what I am sure will prove a very useful little book on Essay-writing in Sanskrit. The majority of the essays given as examples are written by himself in an excellent natural style. Others selected from standard authors or from contemporary writers have been judiciously chosen. At the end of the book there are some useful collections of quotations and pithy sayings that can be used to adorn an essay or to provide subjects for others.

August, 1930.

A. C. WOOLNER, Vice-Chancellor, University of the Punjab, Lahore Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

# विषय-सूची

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | पृष्ठत:    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | उपोद्घातः                                       | 8          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रबन्धाः                                       |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | वरमद्य कपोतः श्वो मयूरात्                       | १०         |
| २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मर्कटस्य सुरापानं तते। वृश्चिकदंशनम्            | १३         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | उद्योगः                                         | १५         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | भगवती भवितव्यता                                 | २०         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | धैर्यम् =                                       | २३         |
| The same of the sa | इन्द्रजालमञ्जूषा                                | २७.        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पुरुषार्थचतुष्टयम् (उपिमतिभवप्रपञ्चाख्यकथायाः)  | ३५         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | परे।पकारः ८                                     | 80         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | का हि पुङ्गणना तेषां येऽन्यशिचाविचचणाः          | 88         |
| - 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | सत्सङ्गतिः (त्रार्यशूरविरचितजातकमालायाः)        | 8=         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | इयमुदरदरी दुरन्तपूरा                            | ६६         |
| १२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | धर्मः                                           | ७२         |
| १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | क ईप्सितार्थिस्थिरनिश्चयं मनः प्रतीपयेत्        | ७इ         |
| 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | भिद्यते हृदयप्रन्थिशिख्यन्ते सर्वसंशयाः         | <b>G</b> 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नैष्ठिकानां सर्वपथीना मतिः                      | <b>C</b> ₹ |
| १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | त्रतपालनम् (म०म०श्रीविधुशेखरभट्टाचार्यमहोदयस्य) | 50         |

( ? )

| पृष्ठ-                                          | <b>f</b> : |  |  |
|-------------------------------------------------|------------|--|--|
| १७ कन्यापितृत्वम् (म०म०श्रीविधुशोखरभट्टाचार्य-  |            |  |  |
| महोदयस्य) ध                                     | २          |  |  |
| ्रिंद गीर्वाणवाण्या ग्रभ्युदयोपायाः स्          | 9          |  |  |
| १-६ को किल तावद्विरसान् यापय दिवसान्वनान्तरे    |            |  |  |
| निवसन् ११                                       | 3          |  |  |
| २० ऋषि दलदरविन्द ! ११६                          |            |  |  |
| २१ वाराणसीवैभवम् (साहित्याचार्यश्रीनारा-        |            |  |  |
| यणशास्त्रिखिस्तेमहोदयस्य) १२३                   | 1          |  |  |
| २२ भगवता बुद्धस्य चरितमुपदेशश्च(म०म० श्री-      |            |  |  |
| गोपीनाधकविराजमहोदयस्य) 🤲 👯 १३३                  | ,          |  |  |
| ्र वेदानां संस्कृतपठनपाठनप्रणाल्यां स्थानम् १४४ |            |  |  |
| ्रेश देववाण्या अवनतिरस्माकं कर्तव्यं च १५३      |            |  |  |
|                                                 |            |  |  |
| सुभाषितसंग्रह:                                  |            |  |  |
| १ सुभाषितपद्यावली १८१                           |            |  |  |
| २ सुभाषितवद्यखण्डमाला १ ६३                      |            |  |  |
| ३ सुभाषितगद्यावली २०५                           |            |  |  |
| ८४ लौकिकन्यायाञ्जलिः २१५                        |            |  |  |
|                                                 |            |  |  |

Ų

उस्तनालय । उठ्डल कांगड़ा

# प्रबन्धप्रकाशः



9

ς

3

3.

## उपोद्धातः

जयत्यमन्दमादधनमुदं मनःसु सन्ततम्। सतामुदात्तकर्मणां निरञ्जनः परः प्रभुः॥

## प्रबन्धरचनायाः स्वरूपम्

श्रथातः प्रस्तूयते प्रवन्धरचनायाः प्रक्रियादिविषयमधिकृत्य कि चिद्रक्तुम्। प्रवन्धः, प्रस्तावः, रचना, संदर्भः, निवन्ध इत्येते शब्दाः समानार्थत्वेनैवाद्यत्वे व्यवह्रियन्ते। तत्रेतैः शब्दैरिस्मिन् प्रसङ्गे किमभिप्रेयत इति प्रश्ने संक्षेपत एवमेव वक्तव्यं यत्कमिप प्रतिपाद्यविषयमवलम्ब्य तत्स्वरूपोप-योगमहत्त्वादिप्रदर्शनपुरःसरमुपपत्तिपूर्वकं च हृदयप्राहिण्या भाषया तद्विषयकस्वाभिमतार्थप्रतिपादनमेव तद्र्थः।

## प्रवन्धरचनाया उपयोगः

प्रबन्धरचनाया अभ्यासस्य क उपयोग इति जिज्ञासाया-मुच्यते। प्रथमं तावदस्योपयोगः स्वबुद्धिविकासार्थे भाषायां गतेर्दार्ह्यार्थं च। तथा चास्मद्विचारशक्तेः परिमार्जनं विकासः परिपृष्टता च यथा प्रबन्धरचनाया अभ्यासेन जायते न तथान्येन केनाप्युपायेन । एवं भाषायां गतिः प्रतिष्ठा च यथा प्रवन्ध- लेखनेन सुदृढा सम्भवति न तथान्यथा। द्वितीयं, स्विवचारप्रचा- रार्थमप्यस्योपयोगः । सार्वजनिकदृष्ट्यावश्यकानासुपयोगिनां च तत्तद्विषयाणां सम्बन्धे स्विवचारप्रचाराय सामियकपत्रादिषु प्रबन्धलेखनमेवात्युत्तमे। ऽभ्युपायः । इत्यादिकारणेरेवाद्यत्वे तत्त- त्परीचासु प्रबन्धरचनाविषयस्य प्रायः प्राधान्येन समावेशः कृते। द्रश्यते । अस्मन् प्रसङ्ग एतद्प्यवधार्यं परीचार्थिभिर्यत्प्रबन्ध- रचनाभ्यासे। न केवलं स्विवषय एव समुत्तीर्णतासाधनम्, किन्त्वन्यविषयेष्विप भाषापाटवसाधकत्वेन महोपकारकः ।

f

व

गुर

तः

78

नि

E

वा

तद

E

विः

का

## अस्य विषयस्येतिहासः

सें। उयं विषय श्रापातता नवीनत्वेन प्रतीयमाने। इपि न हि वस्तुतः सर्वथा नवीनः । सत्यं, प्राचीनसमये प्रबन्धरचनेति-विशिष्टनाम्ना निह कश्चिद्धिषयः प्रायेण पठनपाठनविधेरङ्गमा-सीत्। तथापि प्राचीनदर्शनशास्त्रेषु तत्तद्धिकरण्रूपेण, नीत्यादि-श्रन्थेषु कथाख्यायिकादिभिः, पुराणेतिहासादिशन्थेषु तत्तद्धान्तसहकारेण च भिन्नभिन्नप्रकारेरेकाथेप्रतिपादनं दृश्यत एव। धर्मशास्त्रादिविषयकानर्थानुद्दिश्य लिखिताः प्राचीना "निबन्धाः" प्रसिद्धा एव। कीटिलोयार्थशास्त्र (श्रिधकरणं १५), सुश्रुते (उत्तरतन्त्रेऽध्यायः ६५), चरके (सिद्धिस्थानेऽध्यायः १२) च तन्त्रयुक्तिप्रकरणम्, पूर्वोत्तरमीमांसयोरिधकरणस्वरूपप्रतिपाद-

न

₹-

Tai

षु [-

ÌT

[-

,

तं

ते

1

कानि वाक्यानि, अन्येषु च शास्त्रेषु समानार्थप्रतिपादकानि वच-नानि प्रकारान्तरेण प्रवन्धरचनाप्रक्रियाप्रतिपादकान्येव सन्ति । सत्यप्येवमद्यत्वे विशेषरूपेण विशिष्टविषयत्वेन च प्रवन्धरचनाया विषये ध्यानं दीयत आधुनिक्रपठनपाठनपरिपाट्याम् । एता-वदेवान्तरं प्राचीननवीनपरिपाट्यो: ।

### प्रबन्धरचनायाः प्रकाराः

यद्यपि प्रतिपाद्यविषयाणामानन्त्यात् प्रवन्थकत् बुद्धिवैचि-ध्याच कतिप्रकाराः प्रवन्धा इति विशेषतो निर्देष्टुं न शक्यते, तथापि सामान्येन त्रिप्रकारत्वं तेषामभ्युपगम्यते—निरूपणा-त्यकाः, स्राख्यानात्मकाः, स्रालोचनात्मका ध्चेति। १

तत्र कमिप चेतनमचेतनं वा पदार्थमिधकृत्य तत्स्वरूपादि-निरूपणारमका (Descriptive Essays) उच्यन्ते। यथा वननदीपर्वतोष:कालसायङ्काल-वायुयानादेनिरूपणम्।

कामप्यैतिहासिकों सामयिकों वा घटनां वृत्तान्तं वाधिकृत्य तदाख्यानपराः प्रबन्धा ग्राख्यानात्मका (Narrative Essays) उच्यन्ते। यथा देशदेशान्तरतीर्थादियात्राया स्रात्मनोऽन्यस्य वा जीवनचरितादेशच वर्णनम्।

१ त्रयमेव विभागा वस्तुवर्णनात्सका वृत्तान्तवर्णनात्मका विचारात्मकाश्च यदा वस्तुमूळका वृत्तान्तमूळका विचारमूळ-काश्चेति शब्दान्तरैरपि निर्देष्टं शक्यते ।

कमिप गूढं विमर्शसापेचं विषयमवलम्ब्यालोचनात्मकदृष्ट्या यथावश्यकं पचप्रतिपचनिर्देशेन च तद्गुणदोषादिविवेचनपराः प्रबन्धा ख्रालोचनात्मका(Reflective Essays) उच्यन्ते।

त्रसिमन्विषये प्रविवित्तूणां दृष्ट्या सामान्यक्षपेणैव ह्योष विभागः प्रबन्धानामिति द्रष्टव्यम् । वस्तुतस्तु नेष ऐकान्तिको विभागः । तथा च दृश्यते हि विभिन्नभाषासु प्रसिद्धलेखकानां प्रबन्धेष्वेषां भेदानां परस्परं संकरः संसृष्टिश्च ।

27

ū

f

(;

ज्ञ

ते

न

उप् तरे

स्व

### प्रबन्धरचनायाः प्रक्रिया

तत्र निरूपणात्मकानामाख्यानात्मकानां च प्रबन्धानां विषये नहीह बहु वक्तव्यमपेच्यते । प्रथमं तावत्संस्कृतपरीचा-स्वालोचनात्मका एव प्रबन्धाः प्रायेणापेच्यन्ते । किञ्च द्वयोरप्याद्ययोः प्रकारयोर्बहून्युदाहरणानि पुराणादिग्रन्थेषु महाकाव्येषु च दृश्यन्ते । इत्यादिकारणीरत्र प्राधान्येनालोचनात्मकप्रबन्धानामेव विषये किञ्चित् संच्लेपेणोच्यते ।

श्रालोचनात्मकप्रबन्धरचनायाः प्रक्रियाविषयेऽनेकानि प्राचीनानि नवीनानि च मतानि दृश्यन्ते । तेषु कानिचिदेवात्र प्रदर्श्यन्ते ।

पूर्वोत्तरमीमांसाशास्त्रयोर्हि तत्तद्विषयकप्रबन्धानामधिकरण-संज्ञा प्रसिद्धा । एकार्थप्रतिपादको विषयसंशयपूर्वपच्चसिद्धान्त-निर्णयात्मकपञ्चाङ्गबोधकवाक्यसमुदायो न्यायोऽधिकरण-मिति हि पूर्वमीमांसायां तल्लचणम् । तथा चोच्यते—

#### प्रबन्धप्रकाशः

या

T:

ते।

**'**ष

नेा

ai

ŧΪ

T-

a

T-

٦-

त्र

II-

1-

J-

y

विषयो विशयश्चैव पूर्वपत्तस्तथोत्तरम्। निर्णयश्चेति सिद्धान्तः शास्त्रेऽधिकरणं स्मृतम् ॥ इति। ''तत्र विचाराई वाक्यं विषय:। तस्यार्थविषये विशय इदमित्यं नवेति विकल्प:। तत्र संदिद्यमानयोः पत्तयोरसत्पत्ते युक्तिप्रदर्शनवाक्यं पूर्वपत्तवाक्यम्। पूर्वपत्तोक्तां युक्तिं खण्ड-यित्वा सत्पचे युक्तिप्रदर्शनवाक्यं सिद्धान्त:। ततश्चेत्याद्यभि-लापेन सिद्धान्तसिद्धार्थोपसंहारकं वाक्यं निर्णायकवाक्य-मिति।" उत्तरमीमांसायां तु "तत्रैकैकमधिकरणं पञ्चावयवम्। विषय: संदेत: संगति: पूर्वपत्त: सिद्धान्तश्चेति पञ्चावयवा: ।" इति विशेष:। (वाचस्पत्येऽधिकरणशब्दोऽत्र द्रष्टव्य:)। इत्येत-दनुसारं प्रबन्धरचनाया ऋषि विषयादीनि पञ्चाङ्गानीति युक्तम्। "प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः "" (न्यायसूत्रे १।१।३२) इति न्यायसूत्रोक्तविधया प्रबन्धानां प्रति-ज्ञादिपञ्चावयवात्मकत्वमि प्रतिपादियतुं शक्यते। एवमेवा-न्यान्यपि मतान्यत्र विषये हश्यन्ते ।

परन्तु विषयभेदाद् लेखकानां रीतिवैचित्र्याच संभवत्यप्ये-तेषां सर्वेषामवयवानामनेकेषु स्थलेषु प्रबन्धरचनाया श्रङ्गत्वे नद्योकान्ततस्तेषां सर्वेत्र समानावश्यकता। सर्वविधेष्वपि

१ प्रतिज्ञाद्यवयवानां लत्त्रणादीनि तु न्यायस्त्र एव द्रष्टव्यानि ।

२ निरूपणात्मकानामाख्यानात्मकानां चापि प्रवन्धानामेतान्येव उपक्रमापपच्युपसंहाररूपाणि त्रीण्यङ्गानि । केवलमेतावानेव भेदो यदे-तयोः प्रकारयोः प्राधान्येन (वस्तुवृत्तान्त) वर्णनात्मकत्वादत्र तेषामङ्गानां स्वरूपमपि यथायथं किञ्चिद् भिद्यते ।

#### प्रबन्धप्रकाश:

प्रवन्धेषु समानत्वेनैकान्ततश्चावश्यकान्यङ्गानि तु त्रीण्येव संभ-वन्ति । तानि चैतानि—उपक्रमः, उपप्रक्तिः, उपसंहा-रश्चेति । सत्यप्यावश्यकत्वेऽन्येषामङ्गानां तेषामेतेष्वेव यथा-यथमन्तर्भावः कल्पयितुं शक्यते ।

तत्रो**पक्रमे** तावत्सामान्यरूपेण विषयप्रस्तावना विषय-स्वरूपे। देशस्तदुपयोगिता चेत्यादि प्रदर्शनीयम् ।

उपपत्यां तत्तद्विषये साधकवाधकयुक्तिप्रमाणे।पन्यास-पूर्वकं विभिन्नसिद्धान्तानामनेकदृष्टोनां च समाले।चनया विचा-रणं स्वाभिमतार्थस्य च प्रतिपादनं विधेयम्। यथावश्यकं प्रसिद्धसमुचितदृष्टान्तैरिप स्वाभिमतार्थस्य पे।षणं कर्तव्यम्। किं बहुना, यदिप प्रसङ्कागतं सङ्गतं च तद्विषय आवश्यकं भवेत्तदत्र विचारणीयम्।

उपसंहारे तु पृवेक्तिानां प्रधानहेत्वादीनां संचेपेणानुवाद-पूर्वकमथवानुवादमन्तरेणैव प्रतिपाद्यविषयस्योपसंहार: कर्तव्य:।

## प्रबन्धरचनायामुपयागिनः केचिन्नियमाः । वहिरङ्गनियमाः

प्रवृन्धरचनाया उपक्रमात्पूर्व सामान्येनेते नियमा अनु-सरगोया:।

(१) प्रथमं तावत् प्रतिपाद्यविषयस्वरूपस्यावधारणं कर्तव्यम्। विषयस्वरूपं सम्यगनवधार्येव प्रायशः प्रवर्तन्ते रचनां कर्तुं विद्या-र्थिनः । ततश्च रचनायामसङ्गत्यादिदेाषा अपरिहार्या भवन्ति । (२) ततश्च तत्सम्बन्धिविचाराणां स्वयं विमर्शिष्टचन्तनं च विधेयम्। एष स्वयंविमर्श एव बुद्धिविकासे मुख्यं कारणम्।

भ-

T-

11-

य-

न-

1-

कं

₹-

: 1

Ţ-

1

T-

- (३) तदनन्तरं तद्विशिष्टविषयोपयोगिविचाराणां कृतेऽ-न्यत्रन्थानामनुशीलनं विधातन्यम्।
- (४) सामान्येन, सामयिकपत्राणामितिहासादेः काव्य-प्रनथरत्नानामन्यस्य चैवंविधसाहित्यस्याध्ययनं तथा तत्ति वियो-पयोगिसुभाषितादीनां कण्ठस्थीकरण्च निवन्धरचनावसरे प्रासङ्गिकविचाराणां संस्फुरणाय तेषामुद्धरणाय चावश्यकम्।
- (५) विषयोपयोगिनां प्रस्तुतरचनाङ्गभूतानामवान्तर-विषयाणां प्रथमं संस्फुरणक्रमेणैवैकत्र समासता लेखनं विधेयम् । अनन्तरमर्थानुपूर्व्येण श्रृङ्खलाबद्धाः सूत्ररूपेणैव ते लेखनीयाः । एवं रचनोपक्रमात् पूर्वमेव समासता रचनायाः स्थूलरूपेणा-कारा लेख्यः। एवं प्रधानाङ्गानां लेखनानन्तरं तेषामौचि-त्यानौचित्यादि विचार्य, साकल्येन च रचनास्वरूपमवधार्य पश्चाद्रचना विधेया।

### **अन्तरङ्गनियमाः**

- (१) समस्तप्रबन्धस्य यथावश्यकं त्रिष्वधिकेषु वा खण्डेषु विभागः कार्यः। ते च खण्डाः पृथक् पृथक् स्वातन्त्रयेण लेख-नीयाः। तत्र प्रथमे खण्डे विषयस्योपक्रमः, मध्यमे मध्यमयो-मध्यमेषु वा विषयस्योपपत्तिः, अन्तिमे चे।पसंहारः कर्तव्यः।
- (२) अत्रेदमवधेयं यदत्र प्रतिपादितान् साधारणनियमान् वर्जियत्वा नहि रचनाशैलीविषये निश्चिता व्यवस्थिता वा

5

नियमा: सन्ति । प्रधानप्रतिपाद्यविषयस्य रत्तां कुर्वन्, भाषाया त्र्योचित्यं चापरिहरन् प्रबन्धलेखको येन केनापि प्रकारेण स्वेच्छया रचनाकरणे स्वतन्त्र:।

(३) विचारेषु स्वोपज्ञता भाषायां च स्वाभाविकता-वश्यकी। त्र्यलङ्कारशास्त्रप्रतिपादितानां गुग्रानामपि रचनायां यथोचित: समावेश: कर्तव्य:।

7

a

Я

तस

वं

प्र

प्र

त

- (४) रचनायां यावदुपपत्तिप्रकारस्य प्राधान्यं न तावत् तत्तद्विषयकसिद्धान्तविशेषाणाम्। रचनाप्रकारो हृदयप्राही युक्तियुक्तश्चेत् तत्तद्विषये यस्य कस्यापि सिद्धान्तस्य प्रतिपादने लेखकः स्वतन्त्रः। शब्दान्तरेषु, 'किं प्रतिपाद्यते' इत्यस्या-पेत्तया 'कथं प्रतिपाद्यते' इत्यत्रैवाधिकं ध्यानं देयम्।
- (५) रचनायाः परिमाणापेचया तस्याः प्रकारः शैली चाधिकमावश्यकौ । शोभनप्रकारेण रचितोऽल्पतरपरिमाणोऽपि निबन्धोऽशोभनप्रकारेण रचितादत्यधिकमादरास्पदम् !
- (६) पुनरुक्तव्याघातादि देषा अन्ये चाप्यलङ्कारशास्त्र-प्रतिपादिता देषाः परिवर्जनीयाः।
- (७) यथा प्रसङ्गोचितसुभाषितादिवचने। एलेखे। रचनायाः शोभामावहृति, तथैवात्यधिकोऽप्रासङ्गिको वा तेषामु एलेखे। रचनासी न्दर्यमपहरति। किञ्च नैवं मन्तव्यं यदेतादृशः परवचने। पन्यासः सर्वथावश्यक एव रचनायाम्।
- (८) नैव कश्चिद्वच्यवस्थितः प्रकारे। रचनाया उपक्रमस्य विषये। बुद्धीनां रुचीनां च वैचित्र्याद् वैचित्र्यमत्र दुर्वारम्!

#### प्रबन्धप्रकाशः

સ

नैव सर्वेषु विषयेषु समान एवे।पक्रमप्रकारः समुचितः । प्रति-पाद्यविषयानुकूलेनैव रचनाया उपक्रमेण भवितव्यम् ।

या

Ų

T-

Ιİ

त्

शे

ने

ñ

q

-

T

u

(६) उपसंहारप्रकारोऽपि निह सर्वत्र समानः । अत्रापि लेखकादिभेदेन विभिन्नताऽनिवार्या। तथा हि कदाचित्पूर्व-मुक्तानां हेत्वादोनां समासेन पुनरावृत्तिद्वारैव समाप्तिः क्रियते। कदाचित्पुनरावृत्तिमन्तरेणैव। एवमन्येऽपि भेदा उपसंहार-प्रकारे दृश्यन्ते।

एवमन्येऽपि नियमा दर्शियतुं शक्यन्ते । ते पुनः प्रसिद्ध-लोखकानां प्रबन्धानामनुशीलनेन स्वयमेव छात्रैर्निर्धारणीयाः।

### उपसंहार:

एवमत्र संचेपेणैव प्रबन्धरचनायाः प्रक्रियादि प्रदर्शितम् । तिन्नदर्शनभूताश्च केचित्प्रबन्धा अस्मिन्प्रन्थे संनिवेशिताः सन्ति । रुचिवैचित्र्येण शैलीवैचित्र्यस्य प्रद्योतनार्थं च न केवलं स्वकर्त् का एव किन्त्वन्यप्रसिद्धलेखकनिबद्धा अपि प्रबन्धाः, यथावश्यकं तद्धिकारिणामनुज्ञयेव, सधन्यवादमत्र संगृहीताः । किंच, यद्यप्यालोचनात्मकनिबन्धानामेव प्रायशोऽपेचितत्वेन तेषामेवात्र प्राधान्येन समावेशः कृतस्तथाप्यन्य-प्रकारका निबन्धा न सर्वथैवोपेचिताः । प्रन्थान्ते पुनः सुभाषि-तानां लोकिकन्यायानां च प्रबन्धरचनायामुप्योगितामाकलय्य चतुर्भिः प्रकरणैस्तान्यपि संगृहीतानि ॥

## वरमच कपोतः श्वो मयूरात्

इह खलु नानाविधचिन्तासन्तानसन्दानितमानवकुलसंकुले संसारे किन्नु मनुष्याणां दु:खस्य निदानं किं वा तत्प्रतीकार इति मीमांसाव्यतिकरे समाहितमित्थं केनचिन्नोतिज्ञधुरन्धरेण विपश्चिता—

वरमद्य कपोतः श्वो मयूरादिति।

त्र

(8)

त

स्वल्पाचरं खिलवदं वचनम्। अर्थस्त्वस्यातीव गभीरः
तथ्योपदेशप्रदः परमोपयोगी च। इह लोके हि नानाविधा
मानवा दृश्यन्ते। तत्रैतादृश एवादीर्घदर्शिना बहवो ये स्वीयवर्तमानाविध्यतावसन्तुष्टा उपस्थितश्रेयोऽवमानिनो भाविन्याः
समुत्कृष्टतरावस्थायाः कृत एव निरन्तरमितस्ततो धावन्तः
"आशाया ये दासास्ते दासाः सर्वलोकस्य", "आशा नाम
नदी मनोरथजला तृष्णातरङ्गाकुला, रागम्राह्वती वितर्कविहगा
धेर्यद्रुमध्वंसिनी। मोहावर्तसुदुस्तरातिगह्ना प्रोत्तुङ्गचिन्तातदी" इत्याद्यक्त्यमुक्तपमामरणमेव चिन्तासन्तानसन्दानितः
हृदयास्तृष्णासमुद्भूतेनासन्तेषेण च "अशान्तस्य कृतः
सुखम्" इत्यनुकूलं सदैव दुःखिनः स्वजीवनकालमितवाहः
यन्ति। अन्तते।ऽपि ते सफलमनोरथाः सुखिनश्च भवन्तीति

सन्देहास्पद्मेव । ततश्च प्रायशः स्वीयसुखमयपूर्वावस्थाते। पि परिश्रष्टानां तेषां सकलं जीवनं दुःखमयमेव जायते ।

श्रन्थे पुनः स्वीयवर्तमानावस्थायां सन्तुष्टाः परेशस्य धन्य-वादपुरःसरं प्राप्तं सुखमनुभवन्ति । तेषु केचिदत्यन्तं स्वीयभा-व्युत्रतिनिरपेत्ता भवन्ति । परन्तु ये बुद्धिमन्तस्ते तु वर्तमानेन सन्तुष्टा श्रपि भविष्यदर्थमपि प्रयतमाना भवन्ति ।

क्ले

नार

ย.

र:

धा

य-

11:

त:

म

ΠT

T-

त-

त:

₹.

तत्र ये पूर्वविधा मानवास्तानेव समुद्दिश्येदं नीतिवचनम् — वरमद्येत्यादि ।

एष एव समुत्रतिमार्गा यदिधगतस्य संरच्चग्रम्। प्राप्तस्य हि सम्ययच्यो क्रमेण शनैः शनैकत्तरोत्तरोत्रतिः सम्भाव्यते। न केवल-मधिगतस्य स्वक्तपेणैवोपयोगित्वं किन्तु भाविन्या अभीष्टाया अभ्युत्रतेः साधनत्वेनापि। यत्पूर्वमिधगम्यते तद्द्वारैव प्रायशो बुद्धिमद्भिः समुत्कृष्टतरस्यानागतस्य वस्तुनः प्राप्तिकत्तरकाले साध्यते। अतो निह भाविनीमाशासनुक्ष्याधिगतस्यापि परि-त्यागः परिहारो वा समुचितः। अत एव नीतिविदः प्राहुः—

<u> ''उपनतमवधीरयन्त्यभव्याः ।"</u>

"वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचच्चणाः।" इति।
ये पुनरेतं नियमं तिरस्कृत्य वर्तन्ते तेषां विषये हि "इतो
अष्टस्ततो अष्टः", "इदं च नास्ति न परं च लभ्यते", "बृद्धिमिष्टवतो मूलं विनष्टम्", "पुत्रलिष्सया देवं भजन्त्या भर्तापि
नष्टः", "एकं सन्धित्सतोऽपरं प्रच्यवते" इत्यादिन्यायाश्चरिताथा भवन्ति।

92

#### प्रबन्धप्रकाशः

युक्तियुक्ता ह्येषा नीति: । तथा हि अस्थापिते ह्यपर-स्मिन्पादे स्थितस्य चरणस्याप्युत्थापनं को नु विद्वान् समनुमन्येत ? भाविन्याः श्येनाधिगत्या आशया को नु व्याधो जालमापन्नमपि कपोतजातं परिहरन् स्ववृत्तिमा-चरन् सुखाभिलाषी भवेत् ? भाविनः कुञ्जराधिगमस्याशा-मनुरुष्य मृगमुत्सङ्गागतमपि पर्यस्यतः केसरिणो वा कथङ्कारं प्राणाधारसम्भवः ?

ततश्च भाविनाऽर्थस्याशामवलम्ब्य प्राप्तमपि परित्यजन्निह कोऽपि सुखमधिगन्तुमर्हति। प्रत्युत तद्विनाशनिदानमेवैतद-न्ततः सञ्जायते। तदत्र गीयते सुभाषितमेतत्—

CS

के

भ

क

प्रव त्व

तृ।

प्रव

ह

मे

श

यो ध्रुवाणि परित्यज्य हाध्रुवं परिषेवते। ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति हाध्रुवं नष्टमेव तु॥

ये पुनरेनां नीतिमनुवर्तन्ते त एवात्र जगति न केवलं सुखिन एव भवन्ति किन्तूत्तरोत्तरामुत्रतिं चाप्यासादयन्ति।

न केवलं साधारणव्यवहार एव किन्तु महत्त्वयुक्ते राज-नीत्यादिव्यवहारेऽप्येषेव नीतिरवलम्ब्यते सुन्ने:। राजनीतिज्ञा हि पदे पदे यदिप किश्चिदलं बहु वा समयानुकूल्येन समु-पिस्थतं भवति तदेव बहु मन्यन्ते। न तु भावि समुत्कृष्टतरं वस्त्वनुधावन्तस्तत्तुच्छं मत्त्वा परिहरन्ति। स्रायलैंण्डादि-देशानां पूर्णस्वतन्त्रतावाप्तितत्पराणामिप नियमितस्वतन्त्रतायाः स्वीकारोऽस्या एव नीतेर्निदर्शनम्। अतो बुद्धिमन्ते। नह्युपनतमवधीरयन्ति । किन्तु तत्सा-दरं सहर्षे च स्वीकृत्य तद्द्वारैव भाविन्या उन्नत्ये प्रयतन्ते। अतः सम्यगेवे।च्यते—

वरमद्य कपोतः श्वो मयूरादिति॥

# मर्कटस्य सुरापानं तते। वृश्चिकदंशनम् । तन्मध्ये भृतसंचारा यद्वा तद्वा भविष्यति॥

इह खलु नानाविधकार्यकारणसम्बन्धनिबन्धने भुवने कोऽप्ययं नियमि खलोकीनाथेन भगवता निखिलजगद्व चापारनिर्वर्तकेन प्रवर्ति तः संदृश्यते यत्स्वानुरूपसाहाय्यमासाद्य सर्वेऽपि
भावाः प्रवलाः संजायन्ते। एवं च यद्वस्तु स्वत एवानर्थकारि तद्यदि स्वानुरूपं साहाय्यमासादयेत्ति भूयसेऽनर्थायैव
प्रकल्पते। यथा हि खलु विहः स्वभावेनैव पदार्थान् भस्मसात्करोति। स यदि किस्मिशिचदुटजे संदीप्तः स्यात्, उटजं चानाद्रंतृष्णप्रकिल्पतं भवेत्, प्रचण्डमार्त्तण्डातपेनेष्णश्चण्डवेगश्च वायुः
प्रवहेतः, तिर्वे तदेतदिखलं सहजानर्थकारिणा वह्व रनुरूपं साहाय्यं महतेऽनर्थप्रवाहाय प्रभवित। तादृश्यामवस्थायामपरिमेयानर्थसन्तिसम्भूतिशङ्का सुत्रगं स्वाभाविकी। तद्त्रैतदाश्यवर्णनपरैव कस्यचित्किवप्रकाण्डस्य भिषातिरियम्—

मर्कटस्य सुरापानिसत्यादि।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

(ान्

गर-

و ۱۱-

ारं

ाह द-

लं

**11** 

पु-वरं

ξ-[:

#### प्रबन्धप्रकाशः

त्रयं भाव: । यथा हि प्रथमं तु मर्कट: स्वभावेनैव चपल इति महाननर्थ: । स यदि सुरापानं विद्धीत, वृश्चिकश्च तं दशेत्, तते। ६पि च प्रेतादिसंचार: स्यात्तर्धो तदनर्थचतुष्टयसमा-पतने यदिप भवेत्तदल्पमेवेति मन्तन्यम् । यतस्तस्यामवस्थायां को नु वक्तुं समर्थी यदेतावत्येवानर्थसम्भूतिभविष्यति । एव-मेव यत्रापि स्वते। ६ नर्थकारिणो ६ नुरूपसाहाय्यलाभस्तत्र कदा को ६ नर्थ: समापतेदित्येतदवधारणं दु:शकम् ।

Я

धि

वि

तः

ये

₹ã

वि

के

वि

य

यथ। हि खलु यत्र यै।वनं धनसम्पत्तिः प्रभुत्वमिवविकता इत्येतचतुष्टयसद्भावस्तत्र यद्प्यनर्थजातं समापतेत्तदल्पित्येवा-वगन्तव्यम्। नैव तत्रानर्थश्रेणिसमापतन इयत्तावधारण-संभवः। तदेतत्पद्यं गीयते—

यौवनं धनसम्पत्तिः प्रभुत्वमविवेकिता । एकैकमप्यनर्थाय किमु येत्र चतुष्टयम् ॥ इति ।

तथ्यमियमेवावस्था समुपस्थितासीद् भारते वर्षे महाभारतयुद्धप्रवर्तनात्प्राक् । तस्मिन्नेव हि समये यैदु येधिनादिभिर्धनादिमदोन्मत्तेर्भारतं समाक्रान्तं तेऽपि यै।वनधनसंपत्त्यादिभिश्वतुर्भिरप्यनर्थकारणै: समेता वभूवु: । तत एव तत्तन्महानर्थकातं भारतस्योपरि समापतितं यस्य दुष्प्रभावेणाद्यापि प्रस्तं
भारतमुत्रतिपथात्प्रस्खलति ।

किं बहुना, यस्मित्रपि काले कस्याप्युद्दण्डतया निरंकुशा-चारेणे च समुद्रेजिता लोक आसीत्तदैवमेवानर्थमूलानि नाना-विधकारणानि समुपस्थितान्यासन्। पल

तं

ना-

यां

**q**-

दा

ता

T-

IJ-

त-द्र-

I-

-

त्रयत्वेऽपि नानादेशेषु यत्रापि शासकानामत्याचारेण पीडिताः प्रजास्तत्रैवमेवानेकविधान्यनर्थानुरूपकारणानि संघदितानि दरीदृश्यन्ते । तद्यथा 'कोरिया'देशस्योपिर 'जापान'देशवासिनां शासकानामत्याचाराः । 'मरको'देशे च 'फ्रांस'देशवासिनाम् । एतादृशानां हि धनसम्पत्तिरतिरोहिता,
प्रभुत्वमपि साचात् । त्र्यविवेकितापि प्रत्यचैव । त्र्यनपराधनां कारागारपातनमसमसमीचणमधिकारिभ्योऽप्यधिकारावितरणमित्यादि सर्व बहुविधचेष्टितं तेषामविवेककारितमेव ।
तत्रैवं नानानर्थकारणकलापसित्रधाने स्वदेशहितचिकीर्थूणां
येऽपि कारागारावराधप्रभृतयोऽनर्थप्रवाहाः समुपस्थिताः स्युस्ते
स्वल्पा इत्येवावगन्तव्यम् । स्वार्थिनां लच्मीवतां प्रभूणामविवेकिनामेतादृशामधिकारे किं किमनर्थजातं समुपस्थितं भवेदिति
को नुवक्तुं शक्नोति ।

एतादृशे ह्यवसरे सुतरां सङ्घटत उपरि निर्दिष्टा कस्यापि विद्वन्मणेर्भणितिरियम्—

मर्कटस्य सुरापानं तता वृश्चिकदंशनभित्यादि ॥

## उद्योगः

इह जगित सर्वेषामेव प्राणिनामियं स्वाभाविक्यभिवाञ्छा यत्क्रथमिप शुभमिधगच्छाम इति । सत्यप्येवं विरला एव ते ये

### प्रबन्धप्रकाशः

स्वाभीष्टार्थाधिगतौ सफला भवन्ति। तदत्र किं निदानमिति मीमांसायामेतदेव वक्तव्यं यद् बाहुल्येनालस्यमहाव्यालद्ष्टानां विमुग्धियामुद्योगमहामन्त्रमाहात्स्यस्याज्ञानमेव तत्कारणम्। त्रालस्यं हि शरीरिणां महान् रिपुरुद्यमश्च परमः सखेति कस्याविदितं सचेतसः। तथा चोच्यते —

न

ঘ

च

H

त्रालस्यं हि सनुष्याणां शरीरस्था महान् रिपु:। नास्त्युद्यमसमा बन्धु: क्रत्वा यं नावसीदति॥ उद्योगे। हि नाम स्वाभीष्टार्थाधिगत्यै दृढसङ्कलपपूर्वकोऽगणि-तविन्नबाधाप्रहाराे व्यापारः । अयमेव उद्यमः, पुरुषकारः, कर्म, अभ्यासः, तपः इत्यादिनामभिस्तत्तद्विषयभेदेन व्यवहियते। तथा च, एकेन विश्वजा धनापार्जनाय क्रियमाशो देशदेशान्तर-गमनागमनादिकष्टबहुला वाणिज्यरूपः समारम्भः, कृषीवलेन केनचित् "कृषि: क्रिष्टा वृत्तिः" इत्यनुसारं शीते। व्यादिकष्ट-परम्परामगण्यता शस्योत्पादनार्थं क्रियमाणः, कर्षणादिरूपः परिश्रम:, "सुखार्थिन: कुता विद्या कुता विद्यार्थिन: सुखम्" इत्युक्तिमनुसरते। विसृष्टविषयभागतृष्णस्य विद्यार्थिना वा कस्य-चिज्ज्ञानसम्पादनाय विद्याभ्यासरूपो व्यापारः, योगिनो वैकस्य पर निरस्तविषयत्रातस्य "चञ्चलं हि मन: कृष्ण ! प्रमाथि बलवद् षम दृढम्"इति भगवदुक्त्यनुसारं दुर्दमनीयस्य मनसो वशीकरणार्थम् ''ग्रभ्यासेन तु कान्तेय वैराग्येण च गृह्यते'' इत्यनुसारं यद्वा जा ''अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः" इति पौत जलयोगसूत्रार्थमनु- स्वर सृत्य जपेश्वरप्रियानादिरूपोऽभ्यासः, तपस्विना वा कस्यापि भीव

### प्रबन्धप्रकाशः

20

निखिलद्वन्द्वतितिचोर्विह्वसेवनोपवासादिरूपं तपः द्वस्तुत उद्योगस्यैव निदर्शनम्।

म्। 🏸 ततश्चायमुद्योगः सर्वेषामेव लैकिकानां पारलीकिकानां चार्थानाम्, त्राधिभातिकाधिदैविकाध्यात्मिकानां वाभीष्टपदार्था-नामधिगत्यै मुख्यं साधनम् । आपाभरमाप्राज्ञं च सर्वेषामभीष्टा-र्थाधिगतिरेनमन्तरेण नहि शक्या सम्पादियतुम्। स्रत एवे।च्यते 'इह जगित हि न निरीहदेहिनं श्रियः संश्रयन्ते।", ''श्रेयांसि च सकलान्यनलसानां हस्ते नित्यसान्निध्यानि।", "सेाद्योगं नर-मायान्ति विवशाः सर्वसम्पदः।", "उद्योगिनः करालम्बं करोति कमलालया।", "उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लद्सी:।" इत्यादि। उद्योगशीलस्य हि जनस्य नानवाप्तं किञ्चिदवाप्तव्यमिह

जगति। तथा चाक्तम् —

> नात्युचिशिखरो मेरुनीतिनीचं रसातलम्। व्यवसायद्वितीयानां नाष्यपारो महोद्धि:॥

किञ्च। अप्राप्यं नाम नेहास्ति धीरस्य व्यवसायिनः। इति। सत्यप्येवं ''देवे निरुन्धति निबन्धनतां वहन्ति हन्त प्रयास-परुषाणि न पौरुषाणि", "दैवं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरु-षम्", "न केवलं मनुष्येषु दैवं देवेष्विप प्रभु" इत्यादिवचेाभि-वि मूडिधयोऽनेके प्रसादालस्ययाहगृहीता दैवे पराग्वदनशालिनि जाते न किञ्चित्कार्यं सम्पादियतुं शक्यते, तस्मिन्ननुकूले तु ग दुः स्वयमेव तित्सध्येदिति किं प्रयासपरुषेण पौरुषेणेति चिन्तयन्ते। वे भीता इवाद्योगाद् दूरतः पलायन्ते। तैः खल्वेवमवधारणीयं

माति

ानां

वेति

Ù.

₹:,

ते।

₹-न

ष्ट-

प:

["

प-

य

द

म

#### प्रबन्धप्रकाश:

यत्प्रथमं तु यद्दैविमिति कथ्यते तदिप पूर्वजन्मकृतकर्मण एव फलम् । द्वितीयं, दैवं द्वि प्रारब्धकर्मरूपं संचितकर्मरूपं वा नानन्तफलम् । स्वफलं निर्वर्त्ये तत्स्वयं च्चयं याति । तत्र , सर्वदैव क्रियसाणस्य कर्मण उपयोगोऽनपवादश्च ।

किञ्च नैवं मन्तव्यं यद्दैवं पुरुषकारेण नान्यथा कर्तुं शक्यते। एवं चेत्क उपयोगोऽनिष्टवारणार्थं कृतानां दानज-पोपवासादीनां शास्त्रीयाणां कर्मणाम्।

4

f

4

₹

य

स

तै

इां

ग्र

तत्रैते स्रोका भवन्ति—

न दैविमिति संचिन्त्य त्यजेदुद्योगमात्मनः।
अनुद्यमेन कस्तैलं तिलेभ्यः प्राप्तुमहिति॥
पूर्वजन्मकृतं कर्म तद्दैविमिति कथ्यते।
तस्मात्पुरुषकारेण विना दैवं न सिध्यति॥
यथा ह्यकेन चक्रेण न रथस्य गतिभवेत्।
एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिध्यति॥

वस्तुतस्तु मनुष्यस्य कर्मण्येवाधिकारः। कर्मफलं तु परमे ता श्वराधीनम्। त्र्यतस्तस्य चिन्तनमनधिकारचेष्टितमेव। त्र्यतं स एव श्रुतिवचे। द्रमृतम्— ता

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत् १० समाः। एवं त्वयि नान्यथेते। दित न कर्म लिप्यते नरे।। तज्ञानूदितं भगवद्गीतासु—

> कर्मण्येवाधिकारस्ते सा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूमी ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥

ततश्च कर्मणोऽनन्तरमेव न तु पूर्व यत्फलमुपतिष्ठते तदेव देविमिति सन्तव्यम्।

एव

वा

तत्र ,

तु

ज-

न क्षेवलं श्रुतिस्मृतिप्रतिपादितत्वेनैवाद्योगस्य परमं माहा-ह्म्यम् । किन्तु सूचमेचिकया समीचणे सर्वमेव चराचरात्मकं जगदुद्योगस्य परमोपयोगितां, सृष्टिकर्तुभगवतः परमेश्वरस्य सङ्करपानुकूरुयं च तस्य द्योतयति । तथा हि यत्रापि दृष्टिर्नि:-चिप्यते तत्रैव सर्वमप्याध्यात्मिकाधिदैविकाधिभौतिकं वस्त्वे-कान्तत: स्वस्वनियतकर्मपालनपरं संदृश्यते। तथा च निशा-करदिवाकरयोः पर्यायेणे।दयोऽस्तमयनं च, सूर्यकरैरनवरतं रसादानं, सरितां सातत्येन सलिलप्रवाहः, पशुपत्तिणां सनि-यमं कर्मपरायणता, ऋस्मच्छरीरान्तर्गतानां हृदययकृत्प्रभृतीनां सर्वेषामप्यवयवानां सर्वदैव स्वस्वकर्मपरता च सर्वमेतदुद्योगपर-तैव जीवनस्य प्रथमी नियमः, सृष्टिकर्तु र्भगवतश्च परमीऽभिप्राय इति ख्यापयति। कस्याविदितं यच्छरीरपरिश्रमेगीवास्माकं रमें तानि तानीन्द्रियाणि सुस्थानि सबलानि च भवन्ति । एवमेव त्र्रत समुचितपरिश्रमेश<mark>ीव मानस्यस्तास्ताः शक्तयः सुपुष्टाः संवर्धि</mark>-ताश्च जायनते।

ततश्च मधुरमधुराचरे। बीजमन्त्रोऽयमखिलसिद्धीनां य एष समुद्योगा नाम ॥

20

#### प्रबन्धप्रकाश:

## शुभं च विद्धात्यशुभं च जन्तोः सर्वङ्कषा भगवती भवितव्यतेव ॥

दैवपुरुषकारयो: कस्याधिक प्रावल्यमित्येष चिरन्तने। विवाद: । केचित्खलु उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लद्मी देवं हि दैवमिति कापुरुषा वदन्ति । दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्या

यत<mark>्ने कृते यदि न सिध्यति को</mark>ऽत्र देाष:।

किञ्च--

पूर्वजन्मकृतं कर्म तद्दैविमिति कथ्यते।
तस्मात्पुरुषकारेण विना दैवं न सिध्यति।।
न दैविमिति संचिन्त्य त्यजेदुद्योगमात्मनः।
ग्रमुद्यमेन कस्तैलं तिलेभ्यः प्राप्तुमर्हति।।
इत्यादिपत्तमवलम्बमाना दैवमुपेत्त्य पुरुषकारस्यैव माहात्म्यमु

श्रपरे पुनरैहिकपुरुषकारकारणं विनैव जन्मत एव कश्चि-त्सुखी कश्चिद् दुःखीत्यादिप्रकारं नानाविधभेदभावं पश्यन्तः, स्वल्पेनैव परिश्रमेण कश्चिन्महत्फलमासादयति कश्चित्पुनर-तिपरिश्रमं कृत्वापि विफलमनोरथः केनचिदंशेनैव वा सफल-मनोरथो भवतीत्यादि वैषम्यं चानुभवन्तो दैवस्यैव प्राधान्य-मिति सिद्धान्तयन्ति । तन्मतमनुसृत्यैव गीयते—

f

युरुकुल कांगडी 'प्रवन्धप्रकाश:

64,4.8

२१

गजभुजङ्गमयोरिष बन्धनं शिशिदिवाकरयोर्घहपीडनम् । मतिभतां च विलोक्य दरिद्रतां विधिरहो बलवानिति मे मति:॥ अपि च—

अग्नाशस्य करण्डपीडिततने। म्लानिन्द्रियस्य चुधा
कृत्वाखुर्विवरं स्वयं निपतितो नक्तं मुखे भोगिनः।

हप्तस्तित्पिशितेन सत्वरमसी तेनैव यातः पथा
लोकाः पश्यत दैवमेव हि नृणां वृद्धौ चये कारणम्।।

तमेतमुत्तरपच्चमाश्रित्यैव कस्यचिद्विपश्चितः सुभाषितमिदम्—

शुभं च विद्धात्यशुभं च जन्ते। रित्यादि।

कस्यैतदविदितं यदत्रापातरमणीये चण्मकुरे संसारेऽस्थिरे
सुखिदु:खिनो: सुखदु:खे। चणेनैव जनो दु:खसागरे प्रचिप्यते, चणेन च सुखसम्पत्तिमासाद्य सुखी संजायते। योऽद्य
मोदमानिस्तिष्ठति अन्येद्युः सहसैव तस्योपिर महद् दु:खमापतित। चिराय महता दु:खेन कथंचित्कालमितवाहयन्ते।
बहवोऽकस्मादेव सुखसम्पदमासादयन्ति। वस्तुतो नैवैकानताः कस्यचिद् दु:खाधिगतिः सुखसमागमे। वाकण्येते।
सर्वेषामिष ताभ्यां समागमोऽस्थिरः चणभङ्गुरश्च।

मु-

ਚ-

₹:,

₹-

ल-

य-

तदेतत् शुभाशुभयेः रकस्मादेव समुपस्थानं च्राणभङ्गुरत्वं च न केवलं साधारणमनुष्याणां विषये अद्यत्व एव वा दरीदृश्यते, किन्तु महामहिमशालिनामितिहासपुराणेषु प्रख्यातयशसां मह-तामि विषये तयोः स्तादृश्येव स्थिति:। तथा हि महाभागा राजराजा नलः प्रथमं पितृपितामहपरम्पराप्राप्तां राज्यसम्पत्ति-

मासाद्य नितरां शुभमन्वभूत्। तदनन्तरं च सहसैव स्वसम्पत्ति-विरिहतो महत्या दु:खश्रेण्या सङ्गते। द्रण्यादरण्यानीं भ्राम्यं-श्चिराय क्लेशमतिशयमासिषेवे। युहुरिप च तामासाद्य पूर्ववदेव सुखं भेजे। पाण्डवानां च महानृपतिसून्नामिष क्रमेण शुभाशुभसमागमे। दिरोहित एव।

तदेतादृशं शुभाशुभयोरस्थैर्यं सहसैव च पुरुषकारादि साचात्कारणमन्तरेणव तयोरुपस्थितिः किंकृते इति विचारे काचि-ल्लोकोत्तरा शक्तिरेव पृष्ठत इवागत्य कार्यनिर्वाहिकोति सपदि मनसि समायाति । सैव लोकोत्तरा शक्तिभवितव्यता विधि-र्नियतिदेविमत्यादिशब्दैरभिधीयते । दृष्टप्रभावापि सांस्वयं प्रत्यच्तो न दृश्यत इत्यत एव केशिचदृदृष्टनाम्नापि स्मर्थते ।

सा चेर्यं भगवती भवितव्यता देवी महाशक्तिसंपन्ना। एनया हि समाक्रान्तं समस्तं विश्वम् । भुवनत्रयेऽप्यनवरुद्धमकण्टक-मस्याः शासनम् । गिरिगुरुगर्तदुर्गमे कान्तारे वा विविध-व्यालकुलसमाकुले पाताले वा त्रगाधजलसंचारे सागरेऽपि वा स्थितो जनो न खलु नास्या दृष्टिगोचरः । न केवलमल्पशक्ति-युक्ता मानवा अन्येऽवराः प्राणिन एव वास्याः शासनमनुवर्तन्ते, किन्तु सर्वमेव जडचेतनात्मकमान्नद्धाण्डं जगदस्या वशे वर्तते।

तामेनामघटितघटनापटीयसीं भगवतीं भवितव्यतामेवेहिर श्योक्तं केनापि—

काँश्चित्तुच्छयति प्रपूरयति वा काँश्चित्रयत्युत्रति काँश्चित्रयत्याकुलान् । काँश्चित्रयत्याकुलान् ।

त-

यं-

ाद्य

पि

दि

चे.

दि

धि-

वयं

ाया :क-

वध-

वा

के

न्ते.

€-

न् ।

२३

अन्योन्यं प्रतिपत्तसंहतिमिमां लोकस्थितं बोधय-न्तेष क्रीडित कूपयन्त्रघटिकान्यायप्रसक्तो विधि: ॥ अपि च—

त्रवश्यंभाविना भावा भवन्ति महतामपि।

नग्नत्वं नीलकण्ठस्य महाहिशयनं हरेः॥

किञ्च—

पुरुष: पौरुषं तावद्यावद्देवं तु सम्मुखम् । विपरीतगते दैवे पुरुषा न च पौरुषम् ॥ तदत्र स्मर्यतामखिलमेतद्विधिविलसितमिति पश्यत: कस्यापि कवेरिदं सुआषितम्—

शुभं च विद्धात्यशुभं च जन्ते।रित्यादि ॥

## धेर्यम्

इह खल्वव्याहतपरिवृत्तिशालिन जगित कस्यापि सर्वदै-कावस्थायामेवावस्थितिर्नितरामसम्भवा। रात्रिदिवसयोरिव सुखदु:खयो: पर्यायेण समुपस्थिति: कस्याविदिता। महाशक्ति-सम्पन्ना लोकोत्तरप्रभावसंयुता अपि सुखदु:खपर्यायनियममित-क्रिमितुमशक्ता:। तथा चोच्यते—

चक्रवत्परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च ।

किच । कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा

नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण । इति ।

28

#### प्रबन्धप्रकाश:

ततश्चैतन्नियमानुसारेग सङ्कटेषु ससुपस्थितेषु मनुजा धैर्य-मेवावलम्ब्य—

> कदर्शितस्यापि हि धैर्यवृत्ते-र्न शक्यते धैर्यगुणः प्रमाण्टुं म्। अधोमुखस्यापि कृतस्य वह्ने-र्नाधः शिखा यान्ति कदाचिदेव॥

छिन्नोऽिप रोहति तरु: चीगोऽप्युपचीयते पुनश्चन्द्र:। इति विमृशन्त: सन्तः सन्तप्यन्ते न ते विपदा॥ इ

व

ग

ग्

ŧ

स

त्र

ि

व

₹₹

त्या्ज्यं न धेर्यं विधुरेऽपि काले धेर्यात्कदाचित्स्थितिमाप्नुयात्सः। जाते समुद्रेऽपि हि पेतिभङ्गे सांयात्रिको वाञ्छति तर्तु मेव॥

इत्यादिवचाऽनुरूपमहतात्साहा दु:खादधे: पारङ्गन्तु पारयति।

परं सङ्कटेषु समुपिस्थतेष्वेव धेर्यस्यावश्यकतेति न मन्तव्यम्। प्रत्येकामीप्सितकार्यस्य विशेषतश्च विशेषपरिश्रमापेज्ञावतः संपादनाय, तित्सद्धौ विविधविष्ठवाधाबाधनायापि च
धेर्यस्य महत्युपद्योगिता। प्रत्येककार्यारम्भात्पूर्व हि तस्य
विचारस्य प्रादुर्भावोऽस्माकं मनःस्वावश्यक एव। विचारस्यैवान्तःसमुद्भृतस्य कालान्तरेण कार्यकृपेण परिण्तिर्भवति।
कस्यापि विचारस्य कार्यकृपेण परिण्तःयै च प्रायोऽनवरतपरिश्रमस्य
नानाविधसामग्रीसंयोजनस्य नैकविधप्रत्यूहनिवारणस्य चापेजा
भवति। सर्व चैतद्धैरेंणैव साध्यम्। धेर्यधना हि मानवाः

२५

यो यसर्थे प्रार्थयते यदर्थे घटतेऽपि च। ग्रवश्यं तद्वाप्नोति न चेच्छान्ता निवर्तते॥ इत्युक्त्यनुकूलमाचरन्तो बहुलविन्नस्यापि प्रारब्धस्य सङ्क्रित्पितस्य वा कार्यस्यान्तं गच्छनित। ये पुनर्धेर्येण रहिता: प्रथमं तु ते उत्थायोत्थाय लीयन्ते दरिद्राणां मनोरथाः।

इत्यनुसारं विझभयेन किञ्चित् कार्यमेव नारभन्ते। स्रारब्धकार्या वा स्वरंपेऽप्यन्तराये समुपिश्यते तस्माद्विरमन्ति। तथा चे क्म्

प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचै:

प्रारभ्य विव्वविहता विरमन्ति मध्या: । विध्नै: पुन: पुनरपि प्रतिह्न्यमानाः

प्रारभ्य तूत्तमजना न परित्यजन्ति ।। इति । धैर्यमाश्रित्यैव हि एको निर्धन: कृषीवलो दु:सहसहस्रकिर-ग्गोष्णतापं, धारासारेण पतन्तीं वृष्टिं, शैत्यमुष्णत्वं चाविग-ण्यय रात्रिन्दिवं चिराय कृतभूरिपरिश्रमः कृष्युपयोगिसामग्री-संयोजनाय स्वसर्वस्वमपि विक्रीय बीजानि चेत्र उप्त्वा सफल-मनारथा भवितुमर्हति। अनेकवारं च दैवदुर्विपाकेण नष्टे-ष्विप शस्यचेत्रेषु स्वव्यापारात्रिहि निवर्तते ।

₹-

च

य

य

T

एवमेव धैर्यसहाय ऐवैको विद्यार्थी विसृष्टविषयभागतृष्णे। ब्रह्मचर्यमास्थितः शीतेष्णादिद्वन्द्वतितिच्चभूत्वा चिरकाले नैवा-धिगम्यां विद्यामुद्दिश्य त्रविरतमध्ययनतत्परे। भवति। वारमनुत्तीर्णपरीचोऽन्यथा वा कथिवदसफलमनारथा स्वनिश्चिताह श्यसम्पादनादिरमति ।

एवमेवान्यान्येषु मानवीयव्यापारेषु सिद्धिर्धेर्याधीनैव। इः अयत्वे प्रसिद्धानामितिहासपुराणेषु च वर्णितानां लोकोत्तरः धे चितानां महापुरुषाणां यन्माहात्स्यं वस्तुतस्तद्भ्रहस्यमेतद् धेर्थः मेव। धेर्येणेव ते विष्ठराशीन समुत्तीर्थ दुर्धिगममभीष्टमाः साद्य लोकेषु लोकोत्तरां ख्यातिमासादितवन्तः।

ततश्च धैर्यमन्तरेण प्रथमं तु किस्मित्रपि व्यापारे विशेषतश्च । परिश्रमापेचावित प्रवृत्तिरेव दुर्लभा स्यात् । प्रवृत्ताविप स्वभावित विशेषतश्च विशेषत्व विष

किं बहुना। धैर्ये ग्रेंगे मानवः सत्स्विप महत्सूपरे। धकाः रणेषु निजकर्तव्यपराङ्मुखो न भवति। प्राणेरिप सम्पद्येत वियोगः, परं नैव साहसं परित्यजति। सपदि राजलच्म्याः मिष विलेतुमुपस्थितायां सङ्कदाकीर्णमिष स्वकर्तव्यमेव कर्म सर्वश्रेयस्करं मन्यते।

₹

तद्यथा श्रीरामचन्द्रादयो नृपचन्द्रा धैर्ये ग्रीव सहस्रश ग्रापः त्रवापिततासु स्वाभिप्रेतानां रावणवधादीनामनन्यकर्तव्यानां कर्मणामन्तमवापुः । ग्रन्यैः सोद्धमशक्या ग्रप्युपस्थिता ग्रापदः सोद्धाः, परं नैव कर्तव्यपराङ्मुखा बभूवः । तदेतद्खिलं धैर्यः माहात्म्यमेव ।

तत एतद् धैर्य सकलश्रेय:सम्पादकम् । ऐहिकामु विमर्के सर्वविधं सुखं धैर्येण मानवा आसादियतुं शक्नुवन्ति । एतदेव धर्मानुष्टाने महत्साधनम् । धैर्येणैव मनुजा धर्मपथादिवच्युत

CC-0. Gurukul Kangri, Collection, Haridwar.

२७

वि। उत्तसोत्तमां गतिमधिगन्तुमईति। सर्वमेतत्समालोच्य जनैः त्तरः धैर्यधारणे यत्ना विधेयः॥

धेर्य-

मा-

वश्च

भा

भी-

का.

द्येत

या-

कर्म

14-

ानां

पद:

धैर्य-

१५)

देव

युत

## इन्द्रजालमञ्जूषा

महतीमपि श्रियमवाप्य विस्मय:

सुजना न विस्मरित जातु किञ्चन !

स खल्वासीत् साधारणसमितेर्वासरः। प्रधानामात्यप्रमुखा महत्पदमधिष्ठिता लघुपदभाजस्तथान्ये कार्यकर्तारः सर्वेऽप्यास-न्नुपस्थिताः। निर्द्धि ष्टमासीद् भूभुजा—''अद्यानिवार्यः प्रवेशः सर्वसाधारणस्य। यः कोऽपि समेत्यास्थानमण्डपमभिन्नोणिपतिं स्वमनोऽनुरूपमावेदयतु वाञ्चित्रतम्। निह कश्चन परिचारको-ऽधिकरणमण्डपं प्रविशन्तमवरोद्धुं न्नमः। सर्वोऽपि स्वमन-स्तापमभिद्धातु। यते। विशां त्राणाय प्रकल्पेऽहम्' इति।

पराभूतानेकनृपतिमण्डलपरिवृतस्तारागग्रीरिव भगवान् राकापति:, गोमेदहीरकादिरत्नकलापगुम्फितमध्यास्ते स्म हैम-मासनमतुलवीर्यो महामतिर्महीपति:। दिच्यणपाश्वे प्रधाना-मात्यो वामपाश्वे च चमूपतिरासन्दीमधितष्ठतुः। श्रन्येऽपि सानुक्रमं स्वं स्वमासनं भेजिरे।

यथावारं सर्वेऽिप प्रार्थिना महीभुजः पुरो निजानेदनमु-दीरयामासुः। स च सस्मितमनायासव्य यथार्थं न्यायमनुतिष्टं-

स्तांस्ताषयामास । शुभेऽहिन तस्मिन् सुबहूनभिनन्दयत्रनेकेषा-माशिषां धन्यवादानाञ्च भाजनं बभूव भूप:।

त

प्र

भ

भ

हे

प्रे

र्ज

₹३

क

सु

स

दा

ज्य

स

स

पा

तह

नातिदूरे नृपासनान्मिलनाम्बरः कश्चिदेको मानवे नरपते-रानने दत्तदृष्टिस्तस्था । सोऽपि महीपतेरभिमुखमावेद्यितुं साधारणसमिता किञ्चन समागात्; परमास्थानमण्डपस्यादृष्ट-पूर्वामनेकाभरणपरिच्छदैर्भास्वरां सुषमासम्प्रत्तिमवलोक्यं चिकत-चिकतो नैजमावेदनमपि विसस्मार । निह चितिभर्य सविधे स यातः; नापि किमपि स प्रार्थितवान् । प्रसङ्गवशाद्धरापितः प्रधानामात्यं सम्बेष्य ऊचे—"भद्र ! जगता यात्रायां सुगमो निर्वाहाभ्युपायः कस्मादवगन्तव्यः" इति । प्रधानसचिवः सानुनयं भक्तिपुरस्सरं चाह—-"देव ! स्त्रियाः" इति ।

तत्त्वणमेव सवेशे समासीनस्य तस्याऽनिर्णिक्तवाससे।ऽपाष्टुतमास्यम् । सप्रश्रयं शनैश्चासाववादीत् — "सती पतित्रता
चेद्वर्तते स्त्री, यतस्तस्याः सतीत्वाभावे पत्युरापत्परम्परा अवश्यं
भवेयुः" इति । धराधिपतिरप्येतदश्यणोत् । मुहुरिप च स
सस्मितमन्वयुङ्क महामात्यमेव — "आर्य ! संसारे किमत्यधिकमुपयुज्यते ?" इति । प्रत्युत्तरितं मन्त्रिणा— "देव ! दयापाथोनिधे ! धनमेवास्मिन् विषयेऽन्यानि वस्तून्यतिशेते" इति ।

भूयोऽपि—''धनं चेत्करगतं भवति, मनुजश्च यदि तदुप-योगरहस्यं वेत्ति । अन्यया तद्भावाभावा न विशिष्येते" इति स एव मिलनवासाः शनकैः सान्तस्तेषं प्रौढमुवाच । महीपित-स्तद्वचोभिरतिशयेन तृप्तस्तदिभमुखं सामोदमैचत । अनन्तरं च तमात्मसिनिधौ सादरं समाहूय प्रावीचत्—"को भवान् ? किं-प्रयोजनच्चात्र सदिन्तके समागमनम् ? सर्वोऽपि स्वमनोनुरूपः मस्मत्पुरो निवेद्य स्ववाञ्छितं लब्धवान्, परं निह भवता किमपि समुदीरितं साम्प्रतं यावत्। किमत्र निदानम् ?" इति।

11-

ते-

ਰ਼ ਂ

ष्ट-

त-

धे

तः

नेा

व:

**T-**

TE

यं

स

**I**-

[-

**[-**

ते

1-

व

एवमनुयुक्तो नरपतिपुङ्गवेन-"विदधातु परेशोऽरिष्टताति भवताम् । देव ! वसुन्धरापते ! ऋहमतिदरिद्र:, परं विद्वान्, भवतां राज्याधिवासी ब्राह्मण:, पुस्तकान्येव मे धनम्, निजभार्याः हेताश्चात्रागतं वेतु भवान् माम्। सा हि मे प्राणेभ्योऽपि प्रेयसी धर्माचारवती सती भार्या। सार्द्ध तया सानन्दं जीवनकालकला अतिवाहयते। निजपुस्तकस्वाध्याये दिवानिशं रममाण्स्य धर्म्यां साध्वीमवस्थां परिषेवमाण्स्य नाद्य यावत् कदाचिदप्यवकाशं लब्धवती मे मानसे वित्तेषणा लैकिक-सुर्लेषणा वा। गतवासरात् सा तीत्रेण कठिनामयेन प्रस्ता। नहि मदन्तिके पानभोजनाय कि चित्, न चाप्यै।षधपरिषेवगा-सामर्थम् । त्रतो भवतां सविधमुपस्थिताऽस्मि । ततः साहाय्य-दानेन देवे। मामनुगृह्णातु, स्थापयतु च परलोकेऽपि साम्रा-ज्यम्। सन्ततं पुनर्निजविद्यया बुद्ध्या च भवत: सेवायै सन्नद्धौ भविष्यामि। अप्रेपे देव: प्रमाणम्।"--इत्येवं स सविनयमावेद्य विरराम।

चितिपतिस्तस्य सूनृतां वाचं निशम्य तदानने हशं पातयामास । प्रख्यापयतः स्म हि तस्य चज्जुषी अनुपमं तद्वौशारद्यम् ।

त्रय महीपति: प्रधानामात्यमादिदेश--- 'त्रययप्रभृति इम् भ महं स्वपरिषद: सभास्तारपदे नियोजयामि । भवद्भिश्चास्य चे निखिला त्रावश्यकताः सम्पूरणीयाः" इति । अचिरादेव नृपा-देशमन्वतिष्ठत् सचिवः। समुपस्थितो भार्याः चिकित्सितुं च तद्गेहेऽगदङ्कार:। सा चाचिरादेव निरामयत्वं भेजे। स चापि ए मनीषी विश्रो नियमेन राजपरिषदं सभास्तारपदेनाल चकार। ततः प्रभृति न खलु कदाचित् सोऽदृश्यत पूर्वमिव मलिनाम्बरः। परमासीदच्छश्रचणवासाः। तथापि स पूर्ववदेव स्वाध्याय-राजपरिषत्कार्याल्लब्धावकाश: शास्त्रचिन्तन एवासीत् सततं व्यासक्तमनाः।

त

म

ज

रि

Ŧ

₹

F

H

Ŧ

य

न

Ŧ

स हि त्रमायां त्रमया, धैर्ये च हिमवता सदृश:, परम-भागवतः सर्वेषामचिरादेव समादरभाजनं बभूव। महीपतिश्च सर्वदैव समादरेण तं सुबहु सत्कृतवान्। तस्य गेहिन्यपि यथा पूर्व दारिद्रचावस्थायां देवभावनया त' समरुचयामास, तथैव तदानीं सम्पत्तिसद्भावेऽपि तं महात्मभावनया सम्भावयामास। न्नमैश्वर्यसम्पत्ताविप पूर्ववदेव सहजसरलस्यापरिवर्तितहृन्म-स्तिष्कस्य तस्य जीवनयात्रायां कोवलं शरीरवसनेष्वेव समदृश्यत परिवृत्तिलवा, न पुनराचारं स्वभावे वा। तथा खल्वेषा ९त्यु-दारै: स्वगुर्णैर्नरपतेर्मना जयाह यत् चोणिपतिरेतस्य निखिल-विद्यासु दाचिण्यं, सकलकलासु च वैचच्चण्यमालोक्य निरित-शयं प्रसन्न उत्तरोत्तरं पदे स्थापयन् क्रमेग्रामात्यपदे तं नियोजि-तवान् । समासाद्य तमधिकारं सततं स्वकर्तव्यस्य कर्मणः सत्य-

इम. भावेन तत्प्रवणतया चानुष्टानेन समधत्त पदमाशु स प्रजाजन-तस्य चेत:शिलापट्टेषु।

पा-

1तुं

ापि

र।

T:1

य-

तन

म-

च

था

गैव

7 |

म-

गत

यु-

त-

ते-

न-

प-

राज्ञोऽन्येऽधिकारिणः संवीच्य तस्याभ्युत्रतिं दिने दिने चाभिवृद्धिमीर्ध्याकलुषितचेतसे।ऽचिन्तयन्—ग्रहो, ग्रयं दरिद्र एवं गुरुपदमारूढो यदस्मानिप शास्तीति ।

ग्राश्चर्यम् , ग्रपरित्याज्ये। हि दु:स्वभावे। दुर्मतीनाम् !

ते हि तद्विरुद्धं कर्तु मुद्युक्ता मिथो मन्त्रया चिकिरे। अन्त-तस्तेषामेको रहसि कदाचन लब्धावसरो नरपतिमेवमुदीरया-मास "चमापते! देव! अयमतीव मायिको विप्र:। इन्द्र-जालेन ह्योनेन वशीकृती भवान्। एवं हि जनप्रवादः -- यद्भवद-सिमुखमागमनात्पूर्वमयं नियतमेव निजगेहप्रकोष्ठे प्रविशति। स च सततमनपावृतद्वारको वर्तते। तत्रास्ते पुनरेका रजतमयी लघ्वी मञ्जूषा। इन्द्रजालमयी च सा। तामुद्वास्य किञ्च-त्तान्त्रिककृत्यमनुष्टायैवायं भवतामभिमुखमायाति—इति । किञ्च न भवति यद्ययं मायावी, कथङ्कारमन्यथा भाटित्येवा-मात्यपदमारूढः । देव ! समवहितैर्भाव्यं भवद्भिः । जात्वेतादशो दरिद्रो विशिष्टं कारणमन्तरेण सहसैतामवस्था-माप्तुं शक्नोति। नूनमेतस्या मञ्जूषाया एव विलसितं यद्भवानप्येतद्वश्यः समजनि । भटित्येवायममात्यपदमारूढः, न ज्ञायते किमय्रे भावि ? अतो मायामञ्जूषां प्रति सततमेव सावधानस्तिष्ठतु भवान्" इति ।

एवमाकण्यं तस्य वाग्जालं भूपः प्रथमन्तु सर्वमेतङजाङ्य-हेतुकं वा ईण्यांकारितं वा इत्येवामन्यतः। परं यदानेकैरिध-कारिभिः स्ववंशसम्भूतेरिप च बन्धुभिर्बहुवारमेवं अणितस्तदा कश्चित्सन्देहलवस्तस्मिन् विषये तस्य मनसि प्रादुर्भूतः। सत्यमेवोच्यते—

बा

र्का

प्रव

वह

न्य

णा

सुजनानामिष हृदयं पिशुनपरिष्वङ्गिलिप्तमित्त भवति ।
पवनः परागवाही रघ्यासु वहन् रजस्वलो भवति ॥
एवमेव गच्छिति काले किस्मिंशिचद् वासरे सततमेवं मिष्टयावचे।भिः स्वकर्णमापृरयतस्तानिखलान् कर्णेजपान् समाहूय—
''नित्यं युष्माकं वचांसि शृण्वन्नहं सञ्जातोऽस्मि खिन्नचेताः। अद्य
तद्गृहमेत्य सर्वेषामिभमुखं तामिन्द्रजालमञ्जूषामीिच्यिं इत्येवमन्नवीद् भूपितः। जाताः सर्वेऽपि सज्जाः। राजा च समादाय
तानिखलान् साकमात्मना समुपिस्थतस्तस्यामात्यस्य गेहम्। स च
बहुमानपुरस्सरं धन्यंमन्यः स्वागतमितमात्रं महीपतेरन्वतिष्ठत्।

श्रथ तेन सत्कृते समुपविष्टे च बहुसूल्यासनापरि राजनि, श्रन्येषु च यथायोग्यमासनमधिष्ठितेषु तयो राजमन्त्रिणोरेव-मुक्तिप्रत्युक्तिरूपः संवादः संववृते ।

राजा—ग्रार्य ! साम्प्रतमेव मया सार्द्धमास्थानमण्डपमेतु भवान् । ग्रस्ति कस्मिंश्चिद् विषये मन्त्रणीयम् ।

मन्त्री—देव ! प्रसीदित चेद्भवांश्ति रहिस कि चित् चर्ण निर्धार्य भवतां पुरस्तादुपस्थिता भवामि ।

[ सर्वेऽप्येतदाकण्यं साभिप्रायं परस्परमिङ्गितं विद्धुः । ]

राजा—मन्त्रिन् ! कार्यस्य गुरुतया सपदि गन्तव्यमित्येव मदीय त्रादेश:।

मन्त्रो—[ सवितर्काशङ्कं सविनयञ्च ] महाराज ! चाणं यावद्रहिस गन्तुमनुजानातु ।

राजा—[ विविधविकल्पेषु निमज्जन् ] रहसि किंनिमित्तं गमनम् १

मन्त्री—देव! चणं यावदेव प्रकोष्ठे गत्वा साकमार्येण परिपत्प्रासादं यामि।

[सर्वेऽप्यधिकारिण: पुलिकतवदना बभूवु: |]
राजा—ग्रस्तु । गच्छतु प्रकोष्ठे, परं मद्द्वितीयो भवान् ।
सन्त्री—(सभयम्) नरपते ! सा वाचीद् भवान् कष्टम् ।
नैव प्रकोष्ठो भवतो गमनाय समुचितः । यत इहास्ते मामकीना मुख्या सम्पद । सा च भवतो दृष्ट्यातिल्ह्यी ।

राजा—( नूनमयमिन्द्रजालिक इत्यवितथे। लोकप्रवाद इति मन्यमान: ) मन्त्रिन्! नूनं मयापि नियतमेव प्रकोष्ठा-भ्यन्तरे गन्तव्यम्।

मन्त्री-भवतु। यथाभिरोचते श्रीमते।

त्रथ राजा सहान्यैर्निजाधिकारिभिरन्तः प्रविवेश । तत्र हि प्रकोष्ठे नासीदासनम्, नापि काचिदलङ्करणसामग्री, न चापि बहुमूल्यं किञ्चिदन्यत् । केवलं भित्तिनिखातालयेषु पुस्तका-न्यासन् संश्थितानि । एकत्र चत्वारी वेदाः । एकत्र ब्राह्म-णानि । स्रन्यत्र ह्युपनिषत्रिबन्धाः । स्रपरत्र नाटकाख्यान-

य-

ध-

दा

: 1

द्य

**a**-

य

च

1

ने,

व-

तु

Ų

कथादर्शनप्रभृतिप्रवन्धाः। मध्येभागं चैका रजतमयो मञ्जूषा रिधतासीत्। अनुयायिभिः ससङ्केतं बेाधिता राजा तदुद् धाटनाय समादिष्टवान्। राजादेशानुसारं च यावदेव सोद् घाट्यते तावदेव स तस्यां मिलनानि छिन्नानि च चोरवाणि वीच्य साश्चर्यं सभयं चाह—किमेतत् ?—इति।

त

मे

ग्र

स

स

रम

सन्त्री—देव ! पुरातनानीमानि मे दारिद्रचावस्थाया वा सांसि ; एतदर्थश्च सुगृढं संरिच्चतानि मया यदहमहरहो वीच्यै-तानि पुरातनीं सामकीनामवस्थां स्मरेयम् । कदापि च न विस्मरेयं पुरा कीटशोऽहमासमिति । नित्यमेव सभायामुपस्था-नात् प्राक् चणमहमेतानि पश्यामि । कदाचित् परिद्धाम्यपि । कीटश त्रासमहम् १ कि भवत्यैश्वर्ये १ कि जायते दारिद्रचे १ केवलमेतावत्स्मरणार्थमेव सयत्नमेतानि स्थापितानि ।

सत्यमयमेवाभ्युपायो येन "चणचियिण सापाये भोगे रज्यन्ति नेात्तमाः"; सम्पत्तिसद्भावेऽपि च "कोऽर्थान् प्राप्य न गार्वतः" इतिसाधारणनियममुल्लङ्घानुत्सेकस्तेषां दृश्यते । एता दृशानेवोद्दिश्य महामतेर्भर्णं हरेः सुभाषितम्—

त्रमुत्सेको लद्म्यां निरभिभवसाराः परकथाः।

सतां केने। दिष्टं विषममिसधारात्रतिमदम् ॥ इति ॥ राजा साइचर्यं सस्तेहृश्च तद्वचे। निशम्य सभायामेत्य सर्वार रतान् पिशुनांस्तिरहचक्रे भत्स्यामास च । अनन्तरं च स्वबन्धूर नत्रवीत् । उदतेजयन्त हि मां भवन्तः सर्वदा तत्ताडनाय । अद्य दास्ये दिं तस्मै दण्डम् । तच्चैतद् यदद्यप्रभृति स मे प्रधार

34

नामात्यः सञ्जातः । अत ऊर्ध्वच यदिप कि चित्स आदिशति तन्मदीय एवादेश इति कृत्वा सर्वेरङ्गोकर्तव्यम् । ग्रयं भावः । उन्नतिपदाभिलािषभिः स्वीया पूर्वावस्था नहि विस्मर्त्तव्या । श्रथवा, एतदेव महात्मनां लक्तां यत्— धनिनोऽपि निहन्मादा युवानोऽपि न चच्चताः । प्रभवेऽऽयप्रमक्तास्ते महामहिमशािलनः ॥

ताहशानेवाभिलच्य गीयते—

न्षा

दुद्.

ाद्-ावि

वा-

ा न

था-

पे।

ोगो

र न

ता-

11

ू बा-

ध्

य ।

वा-

ये दोनेषु दयालवः स्पृशित यानल्पोऽपि न श्रोमदे।

व्यया ये च परोपकारकरणे हृष्यन्ति ये याचिताः।
स्वस्थाः सन्ति च यै।वनेान्मदमहाव्याधिप्रकोपेऽपि ये

तै: स्तम्भैरिव सुस्थितैः किल्भरक्ठान्ता धरा धार्यते ॥

इति।

# पुरुषार्थचतुष्टयम्

इत चत्वारः पुरुषार्था भवन्ति तद्यथा अर्थः कामे। धर्मी मोचरचेति । तत्रार्थ एव प्रधानः पुरुषार्थ इति केचिन्मन्यन्ते । अर्थनिचयकितः पुरुषो लोके जराजीर्णशरीरोऽपि उन्मत्तपञ्च-विंशतिकतरुणनराकारः प्रतीयते । अतिकातरहृदयोऽपि महा-समरसङ्घट्टनिव्यूंढसाहसोऽतुलबलपराक्रम इति गीयते । सिद्ध-मातृकापाठमात्रशक्तिविकलबुद्धिरिप समस्तशास्त्रार्थावगाहनचतु-रमितिरिति बन्दिभिः पठ्यते । कुरूपतया नितरामदर्शनीयोऽपि

चाटुकरणपरायणै: सेवकनरैरवजितमकरकेतुरिति हेतुभि: स्थाप्यते। श्रविद्यमानप्रभावगन्धोऽपि समस्तवस्तुसाधनप्रवर्णप्रभावोऽयमिति सर्वत्र तद्धनलुब्धबुद्धिभि: प्रकाश्यते। जघन्यघटदासिकातनयोऽपि प्रख्याते। त्रतमहावंशप्रसूतोऽयमिति प्रणियजनै: स्तूयते। श्रासप्तमकुलबन्धुतासम्बन्धविकलोऽपि परमबन्धुबुद्धश्चा समस्तलोकौर्णृ हाते। तदिदं समस्तमर्थस्य भगवतो विल्सितम्।

किञ्च—समाने पुरुषत्वे समसंख्यावयवाः पुरुषा यदेते दृश्यन्ते लोके, यदुत एकं दायका अन्ये तु याचकाः, तथैकं नरपतयोऽन्ये पदातयः, तथैकं निरितशयशब्दायुपभोगभाजन्मन्ये तु दुष्पृरोदरदरीपूरणकरणेऽप्यशक्ताः, तथैकं पोषका अन्ये पोष्या इत्यादयो निःशेषविशेषा निजसद्भावासद्भावाभ्यामर्थेनेव सम्पाद्यन्ते। तस्माद्थे एव प्रधानः पुरुषार्थः। अत एवोच्यते—

ऋर्थाख्यः पुरुषार्थोऽयः प्रधानः प्रतिभासते । तृषादिप लघुं लोके धिगर्थरहितः नरम् ॥ तु

ग्

ज

स

6

ये

R

त

ध

काम एव प्रधान: पुरुषार्थ इत्यन्ये मन्यन्ते । तथा हि । न खलु लिलतललनावदनकमलमकरन्दास्वादनचतुरचञ्चरीकः ताचरणमन्तरेण पुरुष: परमार्थत: पुरुषतां स्वीकुरुते । किञ्चार्थः निचयस्य कलाकीशाल्यस्य धर्मार्जनस्य जन्मनश्च काम एव वस्तुत: परमं फलम् । कामविकलै: पुन: किमेतै: सुन्दरैरिप कियते । अन्यज्ञ । कामासेवनप्रवणचेतसां पुरुषाणां तत्सः म्पादका धनकनककल त्रादयो योग्यतया स्वत एवापितिष्ठन्ते। सम्पद्यन्ते भोगिनां भोगा इति गोपालवालावलादीनां सुप्र-सिद्धमिदम्।

ग्रिप च---

या-

प्र-

य-

स-

ाग-

देते

यैको

न-

का

वा-

r: 1

हे ।

क-

ार्थे-

एव

cf4

स-

स्मितं न लत्त्रेश वचा न कोटिभिः न कोटिलत्त्रेः सविलासमीत्तितम्। अवाप्यतेऽन्यैरदयोपगूहनं

न कोटिकोट्यापि तदस्ति कामिनाम्।। अतः किन्न पर्याप्तं तेषाम्। तस्मात्काम एव प्रधानः पुरुषार्थः। अत एवाभिहितम्—

कामाख्यः पुरुषाशेऽयं प्राधानयेनैव गीयते।
नीरसं काष्ठकरुपं हि धिक्कामिवकलं नरम्।।
धर्म एव प्रधानः पुरुषार्थ इत्यन्यं मन्यन्ते। तथा हि।
तुरुये जीवत्वे किमित्येके पुरुषाः कुलक्रमागतद्रविद्योपचितेषु
गुरुतरचित्तानन्दसन्दर्भधामसु निःशेषजगदभ्यिहतेषु कुलेषूपजायन्ते, किमिति चान्ये पुरुषा एव धनगन्धसम्बन्धविकलेषु
समस्तदुःखभरभाजनेषु सर्वजनिनन्दनीयेषु कुलेषूत्पद्यन्ते। तथा
किमित्येकजननीजनकतया सहोद्दरयोर्थमलयोश्च द्वयोः पुरुषयोरेष विशेषो दृश्यते यदुतैकस्तयोर्मध्ये रूपेण मीनकेतनायते,
प्रशान्तत्या मुनिजनायते, बुद्धिविभवेनाभयकुमारायते, गम्भीरतया चीरनीरेश्वरायते, स्थिरतया सुमेरुशिखरायते, शौर्येण
धनञ्जयायते, धनेन धनदायते, दानेन कर्णायते, नीरोगतया

f

হা

इ

Ŧ

4

ग्रंभ

य

Ų

त्र वि

双

虱

ध

9

Ų

वज्रशरीरायते, प्रमुदितचित्ततया महर्द्धिविबुधायते। ततश्चैव'
नि:शेषगुणकलाकलापकिलते।ऽसी सकलजननयनमने।नन्दनी
भवति। द्वितीयः पुनर्वाभत्सदर्शनतया भुवनमुद्धेजयित, दुष्टचेष्टतया मातापितराविप सन्तापयित, मूर्यशेखरतया पृथ्वी विजयते, तुच्छतयार्कशालमलीतूलमितशेते, चपलतया वानरलीलां
विडम्बयित, कातरतया मूषककदम्बकमधरयित, निर्धनतया
रै।रवाकारमाविभित्ते, कृपणतया ढक्कजातीयानितलङ्घयित,
महारोगभराक्रान्ततया विक्लवं क्रन्दमानी जगते।ऽप्यात्मिन
कारुण्यमुत्पादयित, दैन्योद्धेगशोकायुपहतिचत्ततया घोरमहानरकाकारं सन्तापं स्वीकुरुते। ततश्चैवं समस्तदेषभाजनतया
लोकेः पापिष्ठो दुष्टोऽयमिति निन्दाते।

स्रान्य स्याः पुरुषयोरनुपत्ततसत्त्वबुद्धिपौरुषपराक्रमयोः निःशेषविशेषैरतुल्यकत्त्रयोरथोपार्जनार्थं प्रवर्तमानयोः किमि-त्येको यद्यदारभते कृषिं पाशुपाल्यं वाण्णिज्यं राजोपसेवामन्यद्वा तदर्थं कर्म तत्तत्सफलतामुपगच्छति । इतरस्य पुनस्तदेव कर्म न केवलं विफलं सम्पद्यते, किन्तर्हि पूर्वपुरुषोपार्जितमपि धनलवं वैपरीत्यापत्त्या प्रत्युत निःशेषयति ।

श्रन्यच्चेदमिष चिन्तनीयं यदुत द्वयोरेव पुरुषयोर्निरुष-चिताः पञ्चप्रकाराः शब्दादिविषयाः कवचिदुपनमन्ते । तत्र तयोरेकः प्रबल्गिक्तः प्रवर्द्धमानप्रीतिस्ताननवरतमनुभवि । द्वितीयस्य पुनरकाण्ड एव किमिति कार्पण्यरागादिकं कारणः मुत्पद्यते येन वाञ्छन्नपि तानेव भोक्तुं न शक्नोतीति । व

ना

ह-

ज-

लां

या

ति,

नि

हा-

या

यो-

मे-

द्वा

र म

तवं

ज्प-

तत्र

त।

**U**-

न ह्योवंविधानां विशेषाणां जीवेषु जायमानानां परिदृष्टं किञ्चित्कारणमुपलच्यते। न चाकारणं किञ्चिद्भवितुमहिति। यदि पुनरकारणा एवंविधा विशेषा भवेयुस्ततः सर्वदा भवेयुर्य- याकाशम्, न वा कदाचिद्भवेयुर्यथा शशविषाणादयः। यतश्चैते कविचिद्भविन्त कविचन्न भवन्ति, तस्मान्नैते निष्कारणा इति गम्यते।

किं पुनरेतेषामुत्पादकं कारणम् (इति चेदुच्यते)। समस्तानामपि जीवगतानां सुन्दरिवशेषाणां धर्म एवान्तरङ्गं कारण्
भवति। स एव हि भगवानेनं जीवं सुकुलेषूत्पादयिति, निःशेषगुणमन्दरतां नयिति, समस्तानुष्ठानान्यस्य सफलयिति, उपनतभोगाननवरतं भोजयिति, अन्यांश्च समस्तशुभिवशेषान् सम्पादयति। तथा सर्वेषामपि जीवगतानामशोभनिवशेषाणामधर्म
एवान्तरङ्गं कारणम्। स एव हि दुरन्ते। असं जीवं दुष्कुलेषूत्पादयिति, निःशेषदेषिनिवासतां प्रापयिति, सर्वव्यवसायानस्य
विफलयित, उपनतभोगोपभोगविन्नभूतं शक्तिवैकल्यं जनयिति,
अपरांश्चामनोज्ञाननन्तान् विशेषानस्य जीवस्याधत्ते।

तस्माद्वलेनेताः समस्तसम्पदः स एवधर्मः प्रधानः पुरुषार्थः।
अर्थकामे। हि वाञ्छतामपि पुरुषाणां न धर्मव्यतिरेकेण सम्पद्यते।
धर्मवतां पुनरतिकि तै। स्वत एवापनमेते। अतोऽर्थकामार्थिभः
पुरुषैः परमार्थता धर्म एवापादातुं युक्तस्तस्मात्स एव प्रधान इति।
यद्यप्यनन्तज्ञानदर्शनवीर्यानन्दात्मकजीवस्वरूपावस्थानलचग्रश्चतुर्थोऽपि मोच्चरूपः पुरुषार्थो निःशेषकलेशराशिविच्छेद-

80

रूपतया स्वाभाविकस्वाधीनानन्दात्मकतया च प्रधान एव, तथापि तस्य धर्मकार्यत्वात् तत्प्राधान्यवर्णनेनापि परमार्थभूतस्त-त्सम्पादको धर्म एव प्रधानः पुरुषार्थ इति दर्शितं भवति। तथा चाभ्यधायि भगवता—"धनदे। धनार्थिनां धर्मः कामार्थिनां सर्वकामदे। धर्म एवापवर्गस्य पारम्पर्येण साधकः" इति। नातः प्रधानतरं किश्चिदस्तीत्युच्यते—

> धर्माख्यः पुरुषार्थोऽयं प्रधान इति गम्यते। पापत्रस्तं पशोस्तुरुयं धिग् धर्मरहितं नरस्। [ उपमितिभवपपञ्चाख्यकथायाः

f:

त

व

दु

उ

सु

च

र्श

सि

नग

## परोपकारः

इह भुवने नानाविधा मानवाः समायान्ति दृष्टिगोचरताम्।
तत्र ''स्वभावो दुरितक्रमः", ''स्वभावो मूर्ध्न वर्तते" इति नियमानुकूलं यस्य याद्दशः स्वभावः स तादृशमेवाचारमाचरति। केचित्ररपुङ्गवा अपर्यालोच्यैव नैजहानिलाभा स्वकर्तव्यमेतिदिति
मन्यमानाः परिहतानुष्टानरता अविरतं समासते। अन्ये पुननेदिश्य परारम्भप्रत्यूहं स्वीयमारम्भमारभन्ते, तथापि ''सर्वः
स्वार्थं समीहते" इति सामान्यनियममनुसृत्य स्वार्थाविरोधेनैव
परकार्यं सम्पाद्यन्ति, यद्वा स्वीयव्यापारिविधाने व्यमाः परसम्बन्धिनो द्वानिमिष स्वकार्यवशादेव जायमानां निह गण्यन्ति।
अपरे तु ''अमर्षणः शोणितकाङ्चया कि पदा स्पृशन्तं दशित

द्विजिह्न: इति वचनानुसारं निष्कारणवैरिणा दुर्जनस्वभावाः स्वकार्यसिद्धचासिद्धचोर्विचारमुपेच्य कारणं विनैव परारम्भप्रत्यूह-साधनान्येव चिन्तयन्तिस्तिष्ठन्ति, परेषामनर्थाचरणेन च परमं सन्तेषमनुभवन्ति।

्व,

स्त-

था नां

तः

II

11-

च-

ति

न-

र्वः

वैव

₹-

1 1

ति

तेष्वेतेषु भेदेषु पुर:प्रोक्ताः समारोहिनत परामुत्कर्षपदवीम्।
द्वितीयविधास्तु मध्यमकचामवगाहन्ते । चरमकथितास्तु चरमासेव पदवीं भजन्ते। तदत्र स्मृतिपथमायाति नीतिज्ञधुरन्धरस्य
तत्रभवते। भर्ण हरेर्भणितिरियम्—

एके सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थ परित्यज्य ये

सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्थाविरोधेन ये।

तेऽमी मानुषरात्तसाः परिहतं स्वार्थाय निध्नित्त ये

ये निध्नित्त निर्ध्यकः परिहतं ते के न जानीमहे॥

तत्र ये परोपकारं स्वकर्तव्यत्वेनानुतिष्ठन्ति तेषु खलु कारुण्यं
वस्तुतः समालोक्यते। करुणागारत्वेनैव तेऽपारयन्तेऽन्यदीयदुःखसन्तिः दग्गोचरतामानेतुः परोपकारपराः संजायन्ते।

उक्तः च "करुणार्द्रो हि सर्वस्य सन्तेऽकारणबान्धवाः" इति।

सुस्वभावसम्पन्ना हि ते "श्रात्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्" इति लच्यमनुवर्तमानाः "श्रनुभवति हि मूध्नां पादपस्तीत्रमुद्धां शमयति परितापं छायया संश्रितानाम्" इत्युक्तेरादर्शीभूता नानाविधयातना श्रात्मनानुभूयापि सततः परशुभाशंसनः करुणापराः परहितानुष्ठानतत्पराश्च भवन्ति। श्रपराधिनमपि चमन्ते। स्वदशायाः समुत्कृष्टतरदशायामपरमवेदय

तमतिशयितुं तत्साम्यमासादियतुं वा कामं भवतु तेषां प्रयास: । न पुनर्जातु ते परस्मा ईर्ध्यन्ति दृह्यन्ति वा । नापि तस्य हानिमनिष्टं वा प्रति साधनानि भवन्ति । स्वार्थसम्पादनाय निह कर्हिचित् कञ्चन प्रतारयन्ति । निह छद्मना प्रवर्तन्ते । नापि मिथ्याभाषिणो भवन्ति । एतादृशा एव मानव्कुलतिलकाः सत्पुरुषाभिख्यां भजन्ते । सर्वत्रेव तादृशाः सत्कृतिभाजनानि सकललोकस्य स्तुतिसमाधारास्त्रिलोकों धन्यतां नयन्ति । तानेवाभिल्दय गीयते—

मनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णा-

स्त्रिभुवनसुपकारश्रेणिभिः प्रीग्रयन्तः।

स

च

ग्र

ध

त्व

雨

ह

चे

भि

क

श्

वग

परगुणपरमाणून पर्वतीकृत्य नित्यं

निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः ॥
स्वभावेनैव हि सन्तः परहितप्रारव्धवीरत्रता त्र्रनभिसन्धिप्रणयिनश्च। स्वार्धलवेनापि हि तेऽस्पृष्टाः परकार्यं साधयन्ति।
तथा चाभियुक्तोक्तयः—

उपकर्तुं प्रियं कर्तुं कर्तुं स्नेहमकृत्रिमम्। सज्जनानां स्वभावाऽयं केनेन्दुः शिशिरीकृतः॥ पिवन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः

स्वयं न खादन्ति फलानि वृत्ताः। नादन्ति शस्यं खलु वारिवाहाः

परापकाराय सतां विभूतय:॥

अपि च।

83

ते साधवा भुवनमण्डलमालिभूता ये साधुतां निरुपकारिषु दर्शयन्ति। आत्मप्रयोजनवशीकृतिख्निदेतः

ipi

पि

द-

ाव-

**a**-

TT:

तां

ध-

पूर्वोपकारिषु खलोऽपि हि सानुक्रम्पः ॥

परस्परावैचायुक्ता हि सर्वेषां व्यवहारा अस्मिन् जगित । तत्र ये ''जात्यैवैते परहितविधे। साधवे। बद्धकच्याः'' इत्येवं स्वभावेनैव परहितसाधनबद्धपरिकरास्तानेवाश्रित्य जगिददं सत्यपथानुगं वर्तते । सर्वे धर्माः, अखिलाश्च विद्याः, अन्यानि च सर्वहितकराणि कार्याण्येतादृशेरेव सत्पुरुषेः प्रवित्तितानि । अत एव सर्वधर्माणां मूलं यदेष परोपकारः ।

न केवलं श्रुतिस्मृतिप्रतिपादितत्वेनेव सदाचारत्वेनेव वास्य धर्मत्वं, किन्त्वात्मनः प्रियत्वेनापि । तथा हि, यदा नु किश्च-त्कस्याप्युपकुरुते कथमिवामन्दमानन्दमनुभवन् स उपकृत उप-कर्तु ग्रीणान् गायति । त्रात्मानुभवेनेव परेषां वृत्तान्यवगन्तुमी-हन्ते सन्तः । यदा खलु दुःखसागरमग्रान् कष्टसन्ततिविषण्ण-चेतसोऽस्मान् कश्चिद् दयार्द्रचेताः समुद्धरति, कमप्यनिर्वचनीय-मनविधमानन्दमनुभवत्प्रमोदतेऽस्मदीयं चेतः । तथैव खल्वस्मा-भिरिष समुद्धियमाणा दुःखोदधेरपरेऽिष प्राणिनोऽवश्यमेव कामिष परमामानन्दसीमासम्पत्तिमासादयन्तीत्यनुमीयते ।

वस्तुतः परोपकारेण न केवलं परेषामेव लाभ आनन्दाति-शयश्च जायते, किन्तु परोपकारमाचरते।ऽप्यन्तःकरणे कश्चिद-वर्णनीयः सन्तेषः समुत्पद्यते । अत एव 'परोचिप्रिया हि देवाः 88

#### प्रबन्धप्रकाश:

प्रत्यचिद्विषः" इतिश्रुत्यनुरूषं दूरदर्शिनः सन्तो वास्तवं स्वार्धं मात्मकल्याण्यरूपं निःश्रेयसापरपर्यायं समीहमाना लोकपर स्म लोकसहायं परोपकारमेवाश्रयन्ते। अत एव च

म्रव्टादशपुराग्येषु व्यासस्य वचनद्वयस् । परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनस् ॥

इति समुज्जृम्भतेऽसृतमयी वागियं परेषिकारस्य सर्वधर्मा गत पेचया श्रेष्ठ्यं प्रतिपादयन्ती । तस्

तस्मात्सवै: समाश्रयणीयोऽयं धर्मी य एष परीपकारी नाम खत

तत्व वित

भव

वेश

# का हि पुङ्गणना तेषां येऽन्यशिचाविचचणाः । ये स्वं शिचयितुं दचास्तेषां पुङ्गणना नृगाम्॥नाः

इह खलु विचित्रचरित्रचित्रिते जगित केचिदेव विरत्त मा एतादृशा नरपुङ्गवा ये यदिप किञ्चित्परस्योपदिशन्ति स्वय मिप तत्सम्यगाचरन्ति । परमसंख्या एव ते समालोच्यन्ते रं स्वा संसत्स्वन्यत्र वा वावदूका नितरामेव सत्पुरुषानगर्द्यन्तो नाना सम् विधशब्दाडम्बरै: परेभ्योधर्मोपदेशं वितरन्ति । तथापि स्वकीय तत्र तेपामवस्थातीव गर्द्यशोया भवति । तेषां स्वकीयाचरशोषु स्या उपदेशों (शमात्रमपि न दृश्यते । एतादृशानेवालोचयतो मनिहि दिशि नितरां कदर्थनामनुभवतः कस्यापि कवेर्मशितिरियम्—

का हि पुङ्गणना तेषामित्यादि।

84

पार्थं तद्यथानुश्र्यते । किस्मिंशिचद् प्रामे ब्राह्मण एक: प्रतिवसति । परः स्म । तस्य अवदत्तभवदेवनामानौ द्वौ सूनू अभूताम् । कालेन तयोडियायान् भवदत्तो बौद्धसंन्यासिनामुपदेशेन गृहीतत्त्वपणक-वेशस्तैरेव सार्द्धं गत:, नितरां विरक्तश्चामृत् ।

एकदा तेषां चपणकानामेकः स्वमठाधीशादेशेन यामान्तरं मा गतः। तत्रैव तस्य श्रातापि निवसति स्म। स्वश्रातुरन्तिकः तस्य चपणकत्वापादनार्थमुपस्थितः स श्रात्रात्यन्तं न्यक्कतः पम खलीक्वतश्च। एवं विफलमने।रथः स स्वमठं प्रत्यागते।ऽखिलं तत्स्वश्रातृष्टुनं कुलाधीशाय निवेदितवान्। उपहस्तितश्चासा-वितश्येन तद्श्रातृगर्हणापरैः सर्वैः चपणकैः।

अथ गेष्ठोप्रसङ्गेन भवदत्तस्तैरंभिहितः। किं भवानिप स्वश्रातः चपणकत्वापादन एवमेवासमर्थ इति । तेने।क्तम्। नाहमशक्तः। प्रतिजाने च यदवश्यमेव स्वश्रातरं चपणकता-रल मानेष्यामीति।

तत एकदा कुलाधीशेन सह पर्यटन् भवदत्तो यात्राप्रसङ्गेन ते रं स्वाभिजनप्रामसमीपमेवाध्युषितः । तदादेशेन च प्रतिज्ञातार्थ-ता सम्पादने दृढमतिर्निजभ्रातृभवनं तस्य साज्ञात्करणाय गतवान् । तथ तत्र च तस्य विवाहस्तिस्मन्नेव वासरे निर्वृत्त स्रासीत् । स्रथा-तथ स्यानुजो भवदेवः स्वभ्रातरं समागतमालोच्य यथोचितोत्थाना-ति दिशिष्टाचारैः सत्कृतवान् । प्रस्थितं च तमनुसरन् बहुदूरं यावन्मठाधीशान्तिकसुपस्थितः । प्रत्यच्चतः सफलमनेरियश्च भवदत्तः कुलाधीशेन पृष्टः । किमयमानीतः चपणकताप्रह- णार्श्वमिति । भवदत्तेन च बाढमित्यभिहितम् । भवदेवे। प्ये-तमर्थ पृष्टोऽत्रवीत् । अस्तु एवमेव, मा पुनर्मे आता सृषा-वादी भूदिति ।

एवं भवदत्तेन स्वानुजो भवदेव: चपणकतामानीतो गृहीत-चपणकवेशस्तैरेव सार्छ निवसत्रस्मरन्नेव चावलां स्वभायां चिरकालं निनाय। कालेन तस्य ज्यायान् भ्राता भवदत्तः स्वर्गपथमारूढः। भवदेवस्तु तदनन्तरं यस्य सत्यवादित्वरच्त-णाय मया चपणकताङ्गीकृता सोऽधुनापञ्चत्वं गत इति विचार्य, हन्त! सा वराकी, या मयातिनिष्ठुरेण विवाहदिवस एव परित्यक्ता, साम्प्रतं तुहिनाविलेव पद्मिनी मरुमध्यगतेव च मराली ननु कां महतीं कष्टां दशामनुभवन्ती स्यादिति जिज्ञास-यैकदा केनचिदपदेशेन स्वयामं गतः। प्रतीच्नमाणश्च तां स्वभ-वनद्वारि स्थितः। चणेन च तस्माद् गेहाद् बहिर्निर्गच्छन्त्यो द्वे स्थियो तेन पृष्टे। किं परिचिता भवत्योर्नागिला (इदमेव तस्य पत्न्या नामासीत्)। परिचिता चेत्कां दशामनुभवति सेति।

ā

ध

तयोरेका नागिलैवासीत्। सा च क्रुताधे। मुखी सविनय-मत्रवीत्। सा हि वियोगवासरादेव देवदेवं भगवन्त मुपापतिं निध्यायन्तो कालमतिवाहयति। श्रहमेव च सा नागिलास्मीति। एतस्मिन्नेवान्तरे कश्चिद् बाल श्राक्रन्दन् गृहान्त्रिर्ययो। साग्रहं चात्रवीद् यदहं स्ववान्तं भच्चिष्यामि। तं सान्त्वयन्भव-देव श्राह। साम्य! नहि वान्तं पुनरादत्ते कश्चित्। महद् गर्हणीयं हि तदिति।

ये-

ग-

ोत-

र्याः

त्त:

त्त-

ार्थ.

एव च

स.

स्थ-

द्वे

स्य

ाय-

ति

ते।

य हं

व-

त्र

80

एवमुक्तवत्येव भवदेवे नागिला एतद्वचाजेनैवोपदेशावसरं मन्यमानावोचत्। देव ! किं तथ्यमेवमेव मन्यसे। त्राहो- स्वित्ते परेापदेश एव पाण्डित्यम्। किं पर्वते ज्वलन्तमिनं पश्यसि न पुनरक्षोः पुरस्तातिस्थतम्। यस्माद् वालन्तूप- दिशति भवान् यदेकवारं त्यक्तं नैवादत्ते विद्वान्। परं पूर्वं वर्जितां मां पुनर्प्रहीतुकामोऽस्ति ! सत्यं सुखमुपदिश्यते परस्य ! स्रथ्या किं नाजैतत्सुभाषितं चरितार्थं भवति—

का हि पुङ्गणना तेषां येऽन्यशिचाविचचणाः । ये स्वं शिचयितुं दचास्तेषा पुङ्गणना नृणाम् ॥ इति ॥ अर्यं भावः ।

स्वभावेन परोपदेशकुशला एव वहुशो मानवा: समालोच्यन्ते संसारे। नाममात्रेणैव ते मानवा:। उपदेशानुगुणं
स्वयमाचारमनाचरतां तेषामेतादृशं परोपदेशपाण्डित्यं केवलं
वाचालत्वमेव ख्यापयित। स्वयमाचारिवहीनानां तेषामुपदेशोऽिप निह परान् सदाचारमार्गावलिन्बनः सम्पाद्यितुं
प्रभवति। ये पुनः प्रथममात्मानं शिच्चयन्ति, पश्चाचु निजानुभवेन सत्यानृते विविच्य करुणाष्ट्रावितचेतसः परान्प्युपदिशन्ति
धर्मे त एव धन्याः सर्वजगत्पूजास्पदीभूता मानवजनम सार्थकतां नयन्ति! अत एवे।च्यते—

परेापदेशे पाण्डित्यं सर्वेषां सुकरं नृणाम्। धर्मे स्वयमनुष्टानं कस्यचित्तु महात्मनः॥

# सत्सङ्गतिः

सत्सङ्गितः कथय किं न करोति पुंसास्। श्रेयः समाधत्ते यथातथाप्युपनतः सत्सङ्गम इति सज्जनाः पाश्रयेण श्रेयोऽर्थिना भवितव्यम्।

तद्यथानुश्र्यते। बोधिसत्त्वभूतः किलायं भगवान्यशःप्रकाशवंशे गुणपरिश्रहप्रसङ्गा त्सात्मीभूतप्रजानुरागे प्रतापानतः
द्यसामन्ते श्रीमिति कारव्यराजकुले जन्म प्रतिलेभे। तत्य
गुणशतिकरणमालिनः सोमप्रियदर्शनस्य सुतस्य सुतसोस इत्येव
पिता नाम चके। स शुक्रपचचन्द्रमा इव प्रतिदिनमभिवर्धमानकान्तिलावण्यः, कालक्रमादवाष्य साङ्गेषु सोपवेदेषु च वेदेषु
वैचच्चण्यं, दृष्टक्रमः सोत्तरकलानां कलानां लोक्यानां , लोकः
प्रेमबहुमाननिकत्रभूतः सम्यगभ्युपपत्ति सौमुख्यादिभवर्धमानाः
दरात् परिपालननियमाच बन्धुरिव गुणानां बभूव।

श्रतश्चैनं स राजा लोकपरिपालनसामर्थ्याद ज्ञुद्रभद्रश्रकृति त्वाच यै।वराज्यविभूत्या संयोजयामास ।

विद्वत्तया त्वासु रतीव तस्य प्रियाणि धर्म्याणि सुभाषितानि । आनर्च पूजातिशयैरतस्तं सुभाषितैरेनसुपागमद्यः ॥

त्रय कदाचित्स महात्मा कुसुममासप्रभावविरचितिकि सलयलद्मीमाधुर्याणि प्रविकसत्कुसुममने। जप्रहासतानि प्रवि ततनवशाद्रलकुथास्तरणसनाथधरणीतलानि कमलोत्पलदली

१ प्रसङ्गः प्रसक्तिः । २ लेक्यानां लैकिकानाम् । ३ अभ्युपि त्तिरनुप्रहः । ४ त्रासुरिति वभूवुरित्यर्थे तिङन्तप्रतिरूपकमन्ययम् ।

स्तीर्णनिर्मलनीलसिललानि अमद्श्रमरमधुकरीगणोपगीतान्यनि-भृतपरभृतबर्हिगणानि मृदुसुरभिशिशिरसुखपवनानि मनः प्रसा-दे।द्वावनानि नगरोपवनात्यनुविचरन्नन्यतममुद्यानवनं नातिमहता बलकायेन परिवृतः क्रीडार्थमुपनिर्जगाम।

स तत्र पुंश्कोकिलनादिते वने मनोहरोद्यानविमानभूषिते। चचार पुष्पानतचित्रपादपे प्रियासहायः सुक्रतीव नन्दने॥

तत्रस्थं चैनमन्यतमः सुभाविताख्यायी त्राह्मणः समिमजगाम, कृतेपचारसत्कारश्च तद्रू पशोभापहृतमनास्तत्रोपविवेश । इति स महासत्त्वो यौवनानुवृत्त्या पुण्यसमृद्धिप्रभावोपनतं क्रीडा-विधिमनुभवंस्तदागमनादुत्पत्रबहुमान एव, तिसम् ब्राह्मणे सुभावितश्रावणादनवाप्तागमनफ्ते, सहसैवोत्पतितं क्रीडाप्रसङ्गानितप्रहर्षेपहन्तु प्रमदाजनभयविषादजननं कोलाहलमुपश्रुत्य ज्ञायतां किमेतदिति सादरमन्तःपुरावचरान्समादिदेश । श्रयास्य देवारिका भयविषाददीनवदनाः ससम्भ्रमं द्रुततरमुपेत्य न्यवेद्यन्त । एष स देव ! पुरुषादः कल्माषपादः सौदासः साचादिवानतको नरशतकदनकरणपरिचयाद्राचसाधिकक्रूरतरमतिरतिमानुषवलवीर्यदपे रचःप्रतिभय रौद्रमूर्तिमूर्तिमानिव जगत्संन्यास इत एवाभिवर्तते । विद्वतं च नस्तत्संत्रासप्रस्तधैर्यमुद्भान्तरयाद्राद्वरपद्विरद्वयाकुलयोधं बलम् । यतः प्रतियत्ना भवतु देवः, प्राप्तकालं वा सम्प्रधार्यतामिति ।

ना-

श:-

नत-

तस्य

येवं

मा-

देष

कि-

ना-

ति

कि

वि

ला

युप्

१ प्रतिभयं भयङ्करम् । २ प्रतिकृ्लयत्नवान् । शत्रोः प्रतीकारार्थं यत्नवानित्यर्थः ।

त्रथ सुतसोमो जानाने। पि तानुवाच। थो: क एव सौदासी
नाम। ते तं प्रोचु: । किसेतद् देवस्य न विदितं यथा सुदासी
नाम राजा बभूव। स सृगयानिर्गती। प्रवेनापहृती वनगहनमनुः
प्रविष्ट: सिंह्या सार्थ योगमगमत् । ग्रापन्नसत्त्वा च सा सिंही
संवृत्ता, कालान्तरेण च कुमारं प्रसुषुवे। स वनचरैगृहीतः
सुदासायोपनीतः। अपुत्रोऽहमिति च कृत्वा सुदासेन संविधितः,
पितरि चसुरपुरमुपगते स्वं राज्यं प्रतिलेभे। स मानृदेषादामिषेव्वभिषक्तः। इदिमदं रसवरं मांसमिति स मानुषं मांसमास्वाद्य
स्वपौरानेव च हत्वा हत्वा भन्नियनुमुपचक्रमे। अध्य पौरास्तद्वधायोद्योगं चकुः। यते। दसौ भीतः सौदासो नरक्षिरपिशितबलिभुग्भ्यो भूतेभ्य उपशुश्राव। अस्मात्सङ्कटान्मुक्तोऽहं राज्ञां कुमारश्रातेन भूतयज्ञं करिष्यामीति। सोऽयं तस्मात्सङ्कटान्मुक्तः।
प्रसद्ध प्रसद्ध चानेन राजकुमारापहरणं कृतम्। सोऽयं देवमप्यपहर्नु मायातः। श्रुत्वा देवः प्रमाणिमिति।

श्रथ स बोधिसत्त्वः पूर्वमेव विदितशीलदेषिविश्रमः सौदासस्य कारुण्यात्तिचिकित्सावहितमितराशंसमानश्चात्मिनि तच्छोलविकृतप्रशमनसामर्थ्ये प्रियाख्यान इव च सौदासाभिन् याननिवेदने प्रीति प्रतिसंवेदयन्नियतिमत्युवाच—

राज्याच्च्युतेऽस्मित्ररमांसलोभादुन्मादवक्तव्र्य इवास्वतन्त्रे। स्यक्तस्वधमे हतपुण्यकीती शोच्यां दशामित्यनुवर्तमाने॥ को विक्रमस्यात्र ममावकाश एवंगताद्वा भयसम्भ्रमस्य। स्रयत्नसंरम्भपराक्रमेण पाष्मानमस्य प्रसभं निहन्म॥ सो।

सो

ानु.।

ांहो

ोत:

त:,

षे-

ारा धा-

ले-

ार-

: 1

a-

म:

नि

भ-

गत्वापि यो नाम भयानुकम्प्यो मद्गाचरं स स्वयमभ्युपेतः।
युक्तं मयातिष्टयमते। इस्य कर्तु मेवं हि सन्ते। इतिश्रिषु प्रवृक्ताः।।
तद्यथाधिकारमत्रावहिता भवन्तु भवन्त इति स तानन्तः पुरावचराननुशिष्य, त्राश्वासनपूर्वकं विनिवर्त्य युवतिजनं, यतस्तत्कोलाहलं ततः प्रससार। दृष्ट्वे व च व्यायताबद्धमिलनवसनपरिकरं वरुकलपट्टविनियतं रेग्युपक्षप्रलम्बव्याकुलशिरोक्हं प्रकृढश्मश्रुजालावनद्धान्धकारवदनं रोषसंरम्भव्यावृक्तरोद्रनयनमुद्यतासिचर्माणं सौदासं विद्रवदनुपतन्तं राजबलं विगतभयसाध्वसः
समाजुहाव। त्र्यमहमरे सुतसोमः। इत एव निवर्तस्व।
किमनेन कृपण्यजनकदनकरण्यप्रसङ्गेनेति।

तत्समाह्वानशन्दाकित्तर्पस्तु सौदासः सिंह इव तती न्यवर्तत। निरावरणप्रहरणमेकािकनं प्रकृतिसेौम्यदर्शनमिभवीच्य च बोधिसत्त्वमहमपि त्वामेव मृगयामीत्युक्ता निर्विशङ्कः सहसा संरम्भद्रततरमिभसृत्यैनं स्कन्धमारोप्य प्रदुदाव। बोधिसत्त्वोऽपि चैनं संरम्भदर्गिद्धतमानसं ससम्भ्रमाकुलितमितं राज-वलविद्रावणादुपरूढप्रहर्षावलेपमवेत्य नायमस्यानुशिष्टिकाल इत्युपेचां चक्रे। सोदासोऽप्यभिमतार्थप्रसिद्धया परिमव लामम-धिगम्य प्रमुदितमनाः स्वमावासदुर्गं प्रविवेश।

हतपुरुषकलेवराकुलं रुधिरसमुच्चितराद्रभूतलम् । परुषमिव रुषावभर्त्स्यत्स्फुटद हनैरशिवै: शिवारुतै:।।

१ विद्रवद्राजयलमनुपतन्तं सौदास हष्ट्रवैवति सवन्धः।

समवतार्यं च तत्र बोधिसत्त्वं तद्रूपसम्पदा विनिबध्यमाननयनः प्रततं वीचमाणो विशश्राम।

त्रय बेाधिसत्त्वस्य सुभाषिते।पायनाभिगतः ब्राह्मणमकुतः सित्कारं तदुद्यानिविनिवर्तनप्रतीत्तिणमाशावबद्धहृदयमनुस्मृत्य चिन्ता प्रादुरभृत् । कष्टं भोः !

> सुभाषितोपायनवानाशया दूरमागत:। स मां हतमुपश्रुत्य विप्रः किंनु करिष्यति॥

इति विचिन्तयतस्तस्य महासत्त्वस्य तदीयदुःखाभितप्तमनसः कारुण्यपरिचयादश्र्णि प्रावर्तन्त ।

अथ सौदास: साश्रुनयनमभिवीच्य वेाधिसत्त्वं समिभिप्रहः सन्नुवाच । मा तावद्भो: !

धीर इत्यसि विख्यातस्तैस्तैश्च बहुभिगु गाः। अथ चास्मद्वशं प्राप्य त्वमप्यश्रूगा मुञ्जसि ॥ सुष्ठु खिल्वदमुच्यते—

त्रापत्सु विफलं धैर्यं शोके श्रुतमपार्थकम्। नहि तद्विद्यते भूतमाहतं यत्र कम्पते।। इति। तत्सत्यं तावद् ब्रूहि—

प्राणानिप्रयानय धनं सुखसाधनं वा बन्ध्त्रराधिपतितामयवानुशोचन् । पुत्रप्रियं पितरमश्रुमुखान् सुतान्वा स्मृत्वेति साश्रुनयनत्वसुपागताऽसि ॥

तत

५३

वाधिसत्त्व उवाच--

ान:

त-।

त्य

स:

₽.

न प्राणान्पितरौ न चैव तनयान्बन्धूत्र दारात्र च नेवैश्वर्यसुखानि संस्मृतवता बाष्पोद्गमे।ऽयं मम। आशावांस्तु सुभाषितैरभिगतः श्रुत्वा हृतं मां द्विजो नेराश्येन स दह्यते घ्रु विमिति स्मृत्वास्मि सास्र चणः॥ तस्माद्विसर्जयितुमर्हसि तस्य याव-दाशाविधातमिथतं हृद्यं द्विजस्य।

दाशाविवातमिथतं हृदयं द्विजस्य । संमाननाम्बुपरिषेकनवीकरोमि

तस्मात्सुभावितमधूनि च सम्बिभर्मि ॥

प्राप्यैवमानुण्यमहं द्विजस्य गन्तास्मि भूयोऽनृणतां तवापि ।

इहागमात् प्रीतिकृतच्रणा भ्यां निरीच्यमाणा भवदीच्रणाभ्याम्॥

सौदास उवाच—

इदं त्वया ह्यादृतमुच्यमानं श्रद्धेयतां नैव कथंचिदेति। को नाम मृत्योर्वदनाद्विमुक्तः स्वस्थः स्थितस्तत्पुनरभ्युपेयात्॥ दुरुत्तरं मृत्युभयं व्यतीत्य सुखे स्थितः श्रीमति वेश्मिन स्वे। किं नाम तत्कारणमस्ति येन त्वं मत्समीपं पुनरभ्युपेयाः॥

वोधिसत्त्व उवाच । कथमेवं महद्रि ममागमनकारण-मत्रभवात्रावबुध्यते । नतु मया प्रतिपन्नमागमिष्यामीति । तदलं मां खलजनसमतयैवं परिशङ्किनुम् । सुतसोमः खल्वहम् । लोभेन मृत्योश्च भयेन सत्यं सत्यं यदेके तृणवत्त्यजन्ति । सतां तु सत्यं वसु जीवितं च कृच्छे ऽप्यतस्तन्न परित्यजन्ति ॥

१ च्एा उत्सवः।

48

प्रबन्धप्रकाशः

त्वत्तो भयं यदि च नाम ममाभविष्यत्
सङ्गः सुखेषु करुणाविकलं मनो वा ।
विख्यातरीद्रचरितं ननु वीरमानी
त्वामुद्यतप्रहरणावरणोऽभ्युपेष्यम् ॥
त्वत्संस्तवस् त्वयमभीष्सित एव मे स्यात्
तस्य द्विजस्य सफलश्रमतां विधाय।
एष्याम्यहं पुनरिष स्वयमन्तिकं ते
नास्मद्विधा हि वितथां गिरमुद्गिरन्ति ॥

त्रथ सौदासस्तद्बोधिसत्त्ववचनं विकल्पितिमवासृष्यमाण श्चिन्तामापेदे। सुष्ठु खल्वयं सत्यवादितया च धार्मिकतया व विकत्थते। तत्पश्यामि तावदस्य सत्यानुरागं धर्मिप्रयतां च किंच तावन्ममानेन नष्टेनापि स्यात्। ग्रस्ति हि मे स्वभुक्ष वीर्यप्रतापाद्वशीकृतं शतमात्रं चित्रयकुमाराणाम्। तैर्यथे।प्या चितं भूतयज्ञं करिष्यामीति विचिन्त्य बोधिसत्त्वमुवाच। वें हि गच्छ । द्रच्यामस्ते सत्यप्रतिज्ञतां धार्मिकतां च।

> गत्वा कृत्वा चं तस्य त्वं द्विजस्य यदभीष्मितम्। शीव्रमायाहि यावत्ते चितां सञ्जीकरोम्यहम्॥

श्रथ बेधिसत्त्वस्तथेत्यस्मै प्रतिश्रुत्य स्वभवनमिगि प्रतिनन्द्यमानः स्वेन जनेन तमाहूय ब्राह्मग्रं तस्माद् गाथाचतुष्ट्य शुश्राव । तच्छुत्वा सुभाषिताभिप्रसादितमनाः स महास्त

१ संस्तवः परिचयः।

संराधयन्प्रियवचनसत्कारपुरःसरं साहस्त्रिकीं गाथां क्रत्वा समभिलिषतेनार्थेन तं ब्राह्मणं प्रतिपूजयामास ।

श्रथैनं तस्य पिताऽस्थानातिन्ययनिवारणोद्यतमितः प्रस्ताव-क्रमागतं सानुनयमित्युवाच । तात ! सुभाषितप्रतिपूजने साधु मात्रां ज्ञातुमर्हसि । महाजनः खलु ते भर्तन्यः, कोशसम्पद-पेचिणी च राजशीरतश्च त्वां व्रवीमि ।

शतेन सम्पूजियतुं सुभाषितं परं प्रमाणं न ततः परं चमम्। अतिप्रदातुर्हि कियचिरं भवेद्धनेश्वरस्यापि धनेश्वरद्युतिः॥ बोधिसत्त्व उवाच

अर्घप्रमाणं यदि नाम कर्तु शक्यं भवेदेव! सुभाषितानाम् । व्यक्तं न ते वाच्यपयं व्रजेयं तिल्रष्क्रयं राज्यमिप प्रयच्छन्।। श्रुत्वैव यत्राम मनः प्रसादं श्रेयोऽनुरागः स्थिरतां च याति । प्रज्ञा विद्युद्धच्या वितमस्कतां च क्रय्यं ननु स्थादिप तत्स्वमांसैः ॥ दीपः श्रुतं मोहतमः प्रमाथी चौराद्यहार्यं परमं धनं च । संमोहशत्रुव्यथनाय शस्त्रं नयोपदेष्टा परमश्च मन्त्री।। स्थापद्गतस्याप्यविकारि मित्रमपीडनी शोकरुजश्चिकित्सा। बलं महद् देषबलावमितं परं निधानं यशसः श्रियश्च।। गुणौरनेकेरिति विश्रुतानि प्राप्तान्यहं प्राभृतं वच्छुतानि। शक्तः कथं नाम न पूजयेयमाज्ञां कथं वा तव लङ्घयेयम्।। यास्यामि सोदाससमीपमस्मादर्थो न मे राज्यपरिश्रमेण। निष्टृत्तसङ्कं तगुणोपमर्दे लभ्यश्च यो दोषपथानुवृत्त्यां।।

१ 'प्राभृत तु प्रदेशनम्' इत्यमरः। २ यश्च (परिश्रमः) निवृत्त-

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

नाग गर

च भुज पया

तें

नगर्व नुष्य सर्व

श्रथैनं पिता स्नेहात्समुत्पितितसम्भ्रमः सादरमुवाच । तक्षे खलु तात ! हितावेचिणा मयेवमिमिहितम् । तदलमत्र ते मन्यु-वशमनुभवितुम् । द्विषन्तस्ते सौदासवशं गमिष्यन्ति । श्रथापि प्रतिज्ञातं त्वया तत्समीपोपगमनमतः सत्यानुरची तत्सम्पादि गृमच्छिसि । तदपि ते नाहमनुज्ञास्यामि । श्रपातकं हि स्वप्राण् पिरचानिमित्तं गुरुजनार्थं चानृतमार्गं वेदविहित इति । तत्पिरचानिमित्तं गुरुजनार्थं चानृतमार्गं वेदविहित इति । तत्पिरचारभ्रमेण तव कोऽर्थः । श्रर्थकामाभ्यां च विरोधिदृष्टं धर्मसंश्रयमनयमिति व्यसनमिति च राज्ञां प्रचच्चते नीतिकुश्रलाः । तदलमनेनास्मन्मनस्तापिना स्वार्थनिरपेच्णेण ते निर्वन्धेत । श्रयाप्ययशस्यं धर्मविरोधि चेति प्रतिज्ञाविसंवादनमनुचितत्वात्र व्यवस्य स्यति ते मितः । एवमपीदं त्वद्विमोच्णार्थं समुद्युक्तं सज्जमेव ने। हस्त्यश्वरथपित्तकायं सम्पन्नमनुरक्तं महद् बलम् । तदनेन परिवृतः समिभगम्यैनं वशमानयान्तकवशं वा प्रापय । एवस्य परिवृतः समिभगम्यैनं वशसानयान्तकवशं वा नित ।

बोधिसत्त्व उवाच। नेात्सहं देव! अन्यथा प्रतिज्ञातुमन्यथा कर्तुम्, शोच्येषु वा व्यसनपङ्कानिमग्नेषु नरकाभिमुखेषु सुद्वत्सु स्वजनपरित्यक्तेष्वनाथेषु च तद्विधेषु प्रहर्तुम्। अपि च

दुष्करं पुरुषादे। प्रसावुदारं चाकरोन्मयि।
मद्रचः प्रत्ययाद्यो मां व्यसृजद्वशमागतम्।।

संकेतगुरोषित्रमर्दे (सौदासेन सह कृतो या निवर्त्तनस्य संकेतस्तस्य परि पालन्ह्रपे या गुर्णस्तस्योपमर्दे ) दोषपथानवृत्त्या लभ्यस्तेनापि मे नाथ इत्यर्थः। इममेवार्थम् 'तत्परिहारश्रमेर्ण तव कार्र्थः' इत्यन्पदमेवा नुवदति तस्य पिता। श्रथवा 'निर्वृत्त' इति पाठः कदाचिदत्र भवेत्। लब्धं तत्कारणाच्चेदं मया तात ! सुभावितम् । उपकारी विशेषेण सीऽनुकस्प्या मया यतः ॥ अलं चात्र देवस्य मदत्ययाशङ्कया । का हि तस्य शक्तिरस्ति मामेवमभिगतं विहिंसितुमिति ।

एवमनुनोय स महात्मा पितरं विनिवारणसोद्यमं च विनि-वर्त्य प्रण्यिजनमनुरक्तं च बलकायमेकाकी विगतभयदैन्य: सत्या-नुरक्तो लोकहितार्थी सीदासमभिविनेष्यंस्तित्रकेतमभिजगाम।

दूरादेवावलोक्य सौदासस्तं महासत्त्वमितविस्मयादिभवृद्ध-बहुमानप्रसादश्चराभ्यासविरूढकूरतामिलनमितरिप व्यक्तमिति चिन्तामापेदे । अहहहह !

त्राश्चर्याणां बताश्चर्यमद्भुतानां तथाद्भुतम् ।
सत्यौदार्यं नृपस्येदमितमानुषदैवतम् ॥
मृत्युरौद्रस्वभावं मां विनीतभयसंभ्रमः ।
इति स्वयमुपेते।ऽयं ही धैर्यं साधु सत्यता ॥
त्रथ बोधिसत्त्वः समभिगम्यैनं विस्मयबहुमानावर्जितमानसमुवाच —

प्राप्तं सुभाषितधनं प्रतिपूजिते। प्रशी प्राप्तिं सनश्च गमितं भवतः प्रभावात् । प्राप्तस्तदस्म्ययमशान यथेप्सितं मां यज्ञाय वा मम पशुव्रतमादिश त्वम् ॥

सीदास उवाच। नात्येति कालो मम खादितुं त्वां धूमाकुला तावदियं चितापि।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

तवैश न्यु-

ापि चि-

ागा-१८५-

वर्म-ाः ।

था. यवः

मेव नेन

्व∙

तथा त्स

परि-

में वा• YC.

प्रबन्धप्रकाश:

विधूमपक्वं पिशितं च हृद्यं शृण्मस्तदेतानि सुभाषितानि॥ वेधिसत्त्व उवाच। कस्तवार्थ इत्थंगतस्य सुभाषितश्रवणेन। रत्तोविकृतवृत्तस्य संत्यक्तार्यपथस्य ते नास्ति सत्यं कुतो धर्मः किं श्रुतेन करिष्यसि॥ अथ सीदासस्तामवसादनामसृष्यमाणः प्रत्युवाच। मा

> कोऽसो नृप: कथय यो न समुद्यतास्त्रः क्रीडावने वनमृगीदियतात्रिहन्ति। तद्वित्तहन्मि मनुजान्यदि वृत्तिहेतो-राधिमकः किल तताऽस्मि, न ते मृगन्नाः॥

बोधिसत्व उवाच।

धर्मे स्थिता न खलु तेऽिप नमन्ति येषां
भीतद्वतेष्विप मृगेषु शरासनानि ।
तेभ्योऽिप निन्द्यतम एव नराशनस्तु
जात्युच्छिता हि पुरुषा न च भन्नगोयाः ॥

त्रय सीदासः परिकर्कशात्तरमप्यभिधीयमाना बेाधिसत्त्वेन तन्मैत्रीगुणप्रभावादभिभूतरीद्रस्वभावः सुखायमान एव तद्वचनः मभिप्रहसन्तुवाच । भोः सुतसाम !

मुक्तो मया नाम समेत्य गेहं समन्ततो राज्यविभूतिरम्यम्। यन्मत्समीपं पुनरागतस्त्वं न नीतिमार्गे कुशलोऽसि तस्मात्॥

१ अधर्म चरतीःयाधिमकः । "अधर्माच्चेति वक्तव्यम्" इति उक्

#### प्रबन्धप्रकाशः

4 E

बेाधिसत्तव उवाच। नैतदिस्त। ग्रहमेव तु कुशलो नीतिमार्गे यदेनं न प्रतिपत्तुमिच्छामि। त्र्यातश्च नीतौ कुशलोऽहमेव त्यक्त्वानृतं योऽभिरतोऽस्मि सत्ये। न तत्सुनीतं हि वदन्ति तज्ज्ञा यन्नानुबन्नन्ति यशःसुखार्थाः॥ सौदास खवाच—

ोन।

मा

वेन

वन-

म्। ।। प्राणान्प्रियान्स्वजनमश्रुमुखं च हित्वा राज्याश्रयाणि च सुखानि मने।हराणि। कामर्घसिद्धिमनुपश्यसि सत्यवाक्ये तद्रचणार्धमिषि मां यदुपागते।ऽसि।।

बोधिसत्तव उवाच । बहवः सत्यवचनाश्रया गुणाति-शयाः । संचेपतस्तु श्रूयताम् — माल्यश्चियं हृद्यतयातिशेते सर्वान् रसान्स्वादुतया च सत्यम् । श्रमाहते पुण्यगुणप्रसिद्धचा तपांसि तीर्थाभिगमश्रमांश्च ॥ कीर्त्तेर्जगद्वचाप्तिकृतच्चणाया मार्गास्त्रलोकाक्रमणाय सत्यम् । द्वारं प्रवेशाय सुरालयस्य संसारदुर्गोत्तरणाय सेतुः ॥ श्रथ सादासः साधु युक्तमित्यभिष्रणम्यैनं सविस्मयमभि-वीच्नमागः पुनरुवाच—

अन्ये नरा मद्वशगा भवन्ति दैन्यार्पणात् त्रासिवल्लप्तधैर्याः। सन्त्यज्यसे त्वं तुन धैर्यलच्न्या मन्ये न ते सृत्युभयं नरेन्द्र!॥

१ एनं नीतिमार्गम्। यत उक्तम्—''ये नीतिमार्गप्रतिपत्तिधीराः प्रायेण ते प्रेत्य पतन्त्यपायान्''। २ च्णाऽवसरः।

EO

प्रबन्धप्रकाश:

बोधिसत्त्व उवाच-

महतापि प्रयत्नेन यच्छक्यं नातिवर्तितुम्। प्रतीकारासमर्थेन भयक्लैब्येन तत्र किम्॥

इति परिगणितलोकस्थितयोऽपि तु कापुरुषाः

पापप्रसङ्गादनुतप्यमानाः शुभेषु कर्मस्वकृतश्रमाश्च । त्र्याशङ्कमानाः परलोकतुःखं मर्तव्यसंत्रासजडा भवन्ति ॥ चिरं विचिन्त्यापि च नैव पापे मनःपदन्यासमपि स्मरामि । विशोधितस्वर्गपथोऽहमेवं मृत्योः किमर्थं भयमभ्युपेयाम् ॥

तदुपश्रुत्य सौदासः प्रसादाश्रुव्याप्तनयनः समुद्भिद्यमानराः माञ्चिपिटको विस्मृतपापस्वभावतामिस्रः सबहुमानमवेद्य वाधिसत्त्वमुवाच । शान्तं पापम् ।

হি

त्रवाद्विषं स खलु हालहलं प्रजान-त्राशीविषं प्रकुपितं ज्वलदायसं वा । मूर्घापि तस्य शतधा हृदयं च यायाद् यस्त्वद्विधस्य नृपपुङ्गव ! पापिमच्छेत् ॥

तदर्हित भवांस्तान्यिप मे सुभाषितानि वक्तुम्। अनेन हि ते वचनकुसुमवर्षेणाभिष्रसादितमनसः सुष्ठुतरमभिवृद्धं व तेषु मे कीत्इलम्। अपि च भोः

> दृष्ट्वा मे चरितच्छायावैरूप्यं धर्मदर्पणे। अपि नामागतावेगं स्यान्मे धर्मोत्सुकं मनः॥

अधैनं बोधिसत्त्वः पात्रीकृताशयं धर्मश्रवणप्रवणमानसम-वेत्योवाच । तेन हि धर्मार्थिना तदनुरूपसमुदाचारसोष्ठवेन धर्मः श्रोतुं युक्तः । पश्य

> नीचैस्तरासनस्थानाद् विवेष्ध्य विनयश्रियम्। प्रीत्यर्पिताभ्यां चत्तुभ्यां वाङ्मध्वास्वादयन्निव॥ गौरवावर्जितैकामप्रसन्नामलमानसः। सत्कृत्य धर्मे शृणुयाद् भिषग्वाक्यमिवातुरः॥

त्रय सौदास: स्वेनात्तरीयेण समास्तीयीं च्चैस्तरं शिलातलं तत्र चाधिरोप्य बोधिसत्त्वं स्वयमनास्तरितायामुपविश्य भूमौ। बोधिसत्त्वस्य पुरस्तादानने द्वीचणव्यापृतनिरी चणस्तं महासन्व-मुवाच। ब्रूहीदानीं मार्षे ति।

1

11

रो.

च्य

अथ बोधिसत्त्वो नवाम्भोधरितनदमधुरेण गम्भीरेणापूरय-त्रिव तद्वनं व्यापिना स्वरेणे।वाच—

यद्द्वयाप्युपानीतं सकृत्सज्जनसंगतम् । भवत्यचलमत्यन्तं नाभ्यासक्रममीक्षते ॥ १॥ तदुपश्रुत्य सौदासः साधु साध्विति स्वशिरः प्रक्रम्प्याङ्गु-लीविचोपं बोधिसत्त्वमुवाच । ततस्ततः ।

त्रथ बोधिसत्त्वो द्वितीयां गाथामुदाजहार — न सज्जनाद् दूरचरः क्वचिद्भवे-द्वजेत साधृन्विनयक्रमानुगः।

१ मार्ष मारिष । "आयस्तु मारिषः" इत्यमरः ।

#### प्रबन्धप्रकाश:

स्पृशन्त्ययत्नेन हि तत्समीपगं विसर्पिणस्तद्रगुणपुष्परेणवः ॥ २ ॥

सीदास उवाच।

सुभाषितान्यर्चयता साधा ! सर्वात्मना त्वया । स्थाने खलु नियुक्तोऽर्थ: स्थाने नावेचित: अम: ॥ ततस्ततः। बोधिसत्तव उवाच-

रथा नृपाणां मणिहेमभ्षणा व्रजनित देहाश्च जराविरूपताम् । सतां तु धर्म न जराभिवतंते

स्थिरानुरागा हि गुणेषु साधवः ॥ ३ ॥ (सौदास उवाच ) अमृतवर्ष खिलवदम् । अहो सन्त

पिताः स्मः। ततस्ततः।

बोधिसत्त्व उवाच-

नभश्र दूरे वसुधातलाच

पारादवारं च महार्णवस्य। **अस्ताचलेन्द्राद्द्यस्तते।**ऽपि

धर्मः सतां दूरतरेऽसतां च ॥ ४ ॥

अय सौदासः प्रसादविस्मयाभ्यामावर्जितप्रेमबहुमानी बोधिसत्त्वमुवाच।

चित्राभिधानातिशयोज्ज्वलार्था गायास्त्वदेता मधुरा निशम्य। त्रानिन्दितस्तत्प्रतिपूजनार्थं वरानहं ते चतुरा ददामि, अ तद् वृणोष्व यद्यन्मत्तोऽभिकाङ्क्षसीति ।

त्रश्रेनं बोधिसत्त्वः सविस्मयबहुमान उवाच । कस्त्वं वर-प्रदानस्य ।

यस्यास्ति नात्मन्यपि ते प्रभुत्वमकार्यसंरागपराजितस्य। स त्वं वरं दास्यसि कं परस्मै शुभप्रवृत्तरपवृत्तभावः॥ अथ सोदासः किश्चिद्बीडावनतवदने। बोधिसत्त्वमुवाच। अलमत्रभवते। सामेवं विशङ्कितुम्।

प्राणानिप परित्यज्य दास्यामि तानहं वरान्। विस्रव्धं तद् वृणोष्व त्वं यद्यदिच्छिसि भूमिप !॥ बोधिसत्त्व उवाच । तेन हि सत्यव्रता भव विसर्जय सत्त्वहिंसां वन्दोकृतं जनमशेषिममं विमुश्च । श्रद्या न चैव नरवीर मनुष्यमांस-मेतान्वराननवरांश्चतुरः प्रयच्छ ॥

सीदास उवाच-

य।

H II

ददामि पूर्वान्भवते वरास्त्रीनन्यं चतुर्थं तु वरं वृग्गीष्व। अवैषि किंन त्विमदं यथाहमीशो विरन्तुं न मनुष्यमांसात्॥ बोधिसत्त्व डवाच। हन्त तवैतत्संवृत्तम्। नन्तुः मया किरत्वं वरप्रदानस्येति। अपि च भोः

सत्यत्रतत्वं च कथं स्यादि संकता च ते।
अपिरत्यजते। राजन्मनुष्यिपिशिताशिताम्॥
अगह। ननूक्तं भवता पूर्वं दास्याम्येतानहं वरान्।
प्राणानिप परित्यज्य तदिदं जायतेऽन्यथा॥

सौदास उवार्च विने क्लेशो यस्य हेते। धृती मया।
हते। धर्म: चता कीर्तिस्त्यच्यामि तदहं कथम्।।
बोधिसत्त्व उवाच। अत एव तद्भवांस्त्यक्तुमहिति।
धर्मादर्थात्सुखात्कीर्ते भ्रष्टो यस्य कृते भवान्।
अनर्थायतनं ताहक् कथं न त्यक्तुमहिसि।।
तदलं ते पाप्मानमेवानुभ्रमितुम्। अवबोद्धुमहिस्यात्मानम्।
सौदास: खल्वत्र भवान्।

वित्तस्य नाईसि नरेन्द्र ! वशेन गन्तुं
धर्मार्थयोरनुपरोधपथं भजस्व ।
एको नृपान्युधि विजित्य समस्तसैन्यान्
मा चित्तवित्रहिवधौ परिकातरो भूः ॥
लोकः परोऽपि मनुजाधिप ! नन्ववेद्यस्तस्मात्प्रियं यद्दितं च न तित्रषेव्यम् ।
यत्स्यात्तु कीर्त्यनुपरोधि मनोज्ञमार्गे
तद्विप्रियं सदिप भेषजवद्भजस्व ॥
त्रश्च सौदासः प्रसादाश्रुव्याप्तनयने। गद्गदायमानकण्यसमिभृत्येव बोधिसत्त्वं पादयोः सम्परिष्वज्योवाच ।
गुणकुसुमरजोभिः पुण्यगन्धैः समन्ताज्जगदिदमवकीर्णे कारणे त्वद्यशोभिः ।
इति विचरति पापे मृत्युदूते।प्रवृत्तौ

व

रा

श्रे

#### प्रबन्धप्रकाशः

६५

शास्ता गुरुश्च मम दैवतमेव च त्वं
मूर्ध्ना वचांस्यहममूनि तवार्चयामि ।
भोच्ये न चैव सुतसीम मनुष्यमांसं
यन्मां यथा वदिस तच्च तथा करिष्ये ॥
नृपात्मजा यज्ञनिमित्तमाहृता
स्या च ये बन्धनस्वेदपीडिताः ।
हतित्ववः शोकपरीतमानसास्तदेहि मुञ्चाव सहैव तानिष ॥

त्रथ बेाधिसत्त्वस्तथेत्यस्मै प्रतिश्रुत्य यत्र ते नृपसुतास्तेना-वरुद्धास्तत्रैवाभिजगाम । दृष्ट्वै व च ते नृपसुताः सुतसे।मं हन्त सुक्ता वयमिति परं हर्षमुपजग्मुः । त्रथेनानभिगम्य वेाधिसत्त्वः समाश्वासयन्प्रियवचनपुरःसरं च प्रतिसम्मे।द्य सौदासस्याद्रो-हाय शपथं कारियत्वा बन्धनाद्विमुच्य सार्धं सौदासेन तैश्च नृपतिपुत्रैरनुगम्यमानः स्वं राज्यमुपेस्य यथाईकृतसंस्कारांस्तान् राजपुत्रान्सोदासं च स्वेषु स्वेषु राज्येषु प्रतिष्ठापयामास ।

तदेवं श्रेयः समाधत्ते यथात्रथार्णुपेनतः सत्सङ्गम इति श्रेयोऽर्थिना सङ्जनसमाश्रयेण भवितव्यम् ॥

[ त्रायंश्ररिवृत्चितजातकमालायाः



त

म्

प्रबन्धप्रकाशः

# इयमुदरदरी दुरन्तपूरा यदि न भवेदिभमानभङ्गभृमिः। कथमि न सहे भवादृशानां क्रिटलकटाचिनिरीचणं नृपाणाम्॥

"माने भग्ने कुतः सुखम्" इत्यादर्शमनुसरतः

ग्रपहरति महत्त्वं प्रार्थना किंन जाने

जनयति गुरुलज्जामित्यहं किंन वेद्यि ।

तदिप वद वदान्यं तं सदा प्रत्यहं मां

जठरिपठरवर्ती विह्नरर्थीकरोति ॥

इत्युक्त्यनुसारं दुर्भरोदरपूरणार्थमभिमानिनां प्रभृ्णां सेवयां जीवनवृत्तेरुपार्जने कदर्थनामनुभवतः सर्वमेतदुदरहेतुकः मिति चावगच्छतः कस्यचिन्मानधनस्य मनस्विनः सोपालम्भमुः दरमहिमवर्णनपरोक्तिरियम्—

### इयमुद्रद्दरी दुरन्तपूरेत्यादि।

तदत्रास्योदरस्य कीटशं महत्त्वम्, कियांश्च प्रभावः, कड च तत्पूरणार्थं मनुजा कर्तव्याकर्तव्यचिन्तामुत्सृज्य परवश इव जगति नानाविधव्यापारेषु प्रवृत्ता भवन्तीत्येवाधस्तात्सि शदं प्रतिपाद्यते । तथाहि—

एतत्खल त्रिभुवनप्रभवेणानन्तलीलानिलयेन भगवता पर्मे ष्टिना सृष्टं विविधकुत्त्लाकुलमङ्गुतं विशालं जगद्वीचमाणा मनसि सहान्तं विस्मयमावहित । अत्र खलु ये गिरिसिरिद्वना-दयो नैकविधाः प्राकृतिकसौन्दर्यावहा मनोरमा लोकोपकारि-एश्च पदार्थाश्तेषामेकस्यापि याथाश्ये न स्वरूपमवगन्तुं को ब्रह्मार्षकल्पे।ऽपि कल्पते । अहो ! चर्णमेव तावद्विचारबुद्धचा-वधार्यतां यद्वद्वचादेरेकस्यापि पदार्थस्य तत्त्वबुभुत्सयाऽऽजीवनं तपांसि तपन्ता ब्रह्मचर्यमाचरन्ता विसृज्य भागसम्पदाऽरण्येषु विश्राम्यन्ताऽपि मनीषिणस्तत्तत्त्वज्ञानेऽवसीदन्ति ।

तत्रैवं तेन भगवतातिविस्मयास्पदीभूतेषु सृष्टेषु वस्तुषु विशे-षतो नितरामतिप्रभाववदेतदुदरम् । व्याप्तं द्यनेन जगदिव-लम् । सर्वत्रैवानवरुद्धमकण्टकमेतच्छासनम् । न केवलमा-वालवृद्धमाराजरङ्कमापामरप्राज्ञं, किन्तु त्राकृमिकीटमपि, सर्व एव हि प्राणिन एतद्वश्याः ।

वया

क्तिः सम्

क्य

वशा

fa.

रमे

119

एव खलु निजमहिस्ना स्वप्रभावेण च महामहिस्नो देवानप्यतिशेते। सन्तु देवानामङ्गुलिनिर्देश्याः केचित्ससुपासकाः,
तेऽिप मानवा एव। मानवेष्विप केचिदेव नानाविधविपज्ञालज्वालावलीसुदुःसहं मोहसलिलप्रचलदूर्मिमालाकुलं क्रोधादिमहाश्राहसङ्कलिममं संसृतिपाथोनिधिं दृष्टा, तथा

वाताश्रविश्रमिदं वसुधाधिपत्य-मापातमात्रमधुरा विषयोपभागः। प्राणास्त्रणायजलबिन्दुसमा नराणां धर्मः सखा परमहो परलोकयाने॥ €-

इति विमृशन्तो देवानुपासते । परं कस्तादृशो यो जन्मा-साद्य जठरवश्यो न भवेत् ।

जन्मारभ्य मरणपर्यन्तं न केवलं प्रतिदिनं किन्तु प्रतिचण-मस्य प्रभावः केन नानुभूयते, महिमा वा यदि न शब्दद्वारा तर्हि व्यवहारद्वारा केन न गीयते। वस्तुत एतदभावे संसारिध्यति-रेव सुदुर्लभा। ततश्च विचित्रा हि वाङ्मनसयोरगोचरीभूता मायैतस्य, जिह्वासाहस्रचिप यां वर्णियतुमशक्ता। एवं च सित सिन्धुराननादीनां देवानां माहारम्यवर्णनपरेषु परःशतेषु स्तेत्र-कदम्बकेषु विद्यमानेषु महामहिस्रो लोकानखिलानवाप्तवते। जठ-रस्य स्तेत्राणामभावे। नूनमेतस्य गुणगोरवपरम्परामपारयते। वर्णियतुं कविमण्डलस्यैव धीमान्द्यप्रख्यापक इति मन्यामहे।

एवं चातिप्रभाववदितमहत्त्वयुक्तं चैतदुदरम् । एतद्धेतुका एव हि सर्वे लौकिका व्यवहाराः । तथा च लौकिकानामाः भाग्यकः — ''सर्वारम्भास्तण्डुलप्रस्थमूलाः'' इति । किं बहुनाः सम्पत्तिशास्त्रस्य मूलभित्तिरुदरपूरग्यचिन्तैव । धर्मादिपुरुवार्थः चतुष्टयावाष्तेर्मुख्यसाधनस्य शरीरस्य च धारग्यकारग्रमुदरमेव ।

परमेष महान्प्रभावे। महिमा चेदिरस्य न केवलं गुणप्र एव किन्तु तदितरपचेऽिष दृश्यते । स्वभाव एवेष परमेश्वरसृष्टी प्रायः सर्वेषां पदार्थानां विशेषतश्चातिमहत्त्वयुक्तानां यत्तेषां प्रभावे। न केवलं प्राणिनामभिमतानां प्रियाणां चार्थानां साधनत्वेनेव दृश्यते किन्तु नैककारणवशात्प्रायस्तत्प्रतिकूलं स्वत्वेनाष्यनुभूयते । एतिन्नयमानुसारेणेव संसारिस्थतेः प्रधान कारणस्यैतस्योदरस्य राद्रमप्रियं च रूपमपि सर्वत्र दृष्टिगाच-रतां यात्येव।

1-

IJ.

ते-

ता

ति

त्र-

₹.

ते।

का

ना-

AT.

(र्थ-

पत्त

हि

नेषां

नां

लं.

ान.

तथा च। हा हन्त! कस्यैतदिविदितं यद् दुर्भित्तकाले प्राणेभ्योऽपि वल्लभतरं निजनयनचकोरचन्द्रम् "त्रात्मा वै पुत्रनामासि" इत्यादिश्रुतिशिरोवाग्भिरसकृद् गीयमानमात्मस्वरूपमात्मजं पितरावेतस्यैव पापीयसो दग्धजठरस्य कृते विक्रीणाते!
ऐहिकामुष्मिकसुखदं सखायं धर्मच परित्यज्य विधर्मिणां शरणं
यान्ति मानवा:! निखलमेतदेतस्यैव विलसितम्।

उदरव्याधिना खिन्नो हि मर्त्यः कि किन्नानुतिष्ठति ? गिरि-गुरुगर्त्तदुर्गमे कान्तारे वा, विविधव्यालकुलसमाकुले पाताले वा, त्र्यगाधजलसञ्चारे सागरेऽपि वा निह गम्यागम्यं विमृशति । नेयमत्युक्तिः । कैनेडा, द्रांसवाल, फ़ीजी इत्यादिषु सुदूरेषु प्रदेशेषूपनिवेशेषु च जीवनवृत्तरुपार्जनार्थमेव गतवतां नाना-विधप्रतिकूलपरिस्थितिषु च कालमितयापयतां या खल्वस्म-देशीयानामवस्था दुरवस्था वा सा कस्याविदिता । स्राः! निखिलमेतज्जठरहतकस्यैव कोडितम् ।

ज्ञुद्व्याधिना हि खित्रस्य निह धर्माधर्मिवमशीऽपि कार्या-वरोधहेतु:। तथा चाहुरिभयुक्ताः "बुभुक्तितः किं न करोति पापम्" इति। यत्खल्ल प्रायशः सर्वेष्वेव देशेषु

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादिप गरीयसी।
इत्यनुसारं जननीसमानाया मातृभूमेरिनिष्टं मानवापसदैदेशद्रोहिभिराचर्यते तदेतत्कारणादेव। केन हि न श्रुतानि

यूरोपीयमहायुद्धावसरे फ़्रांसादिदेशेष्वनेकेषां देशद्रोहिणामेताः दशान्युदाहरणानि ।

म्रहो चुधातुराणां मानावमानविचारे।ऽपि दूरत एव धावति । यं खलु मानं ''सतां माने म्लाने मरणमथवा दूरगम-नम्"—तथा हि

न्यक्कारमुदरभरणे लब्ध्वा राहुर्जहावुदरमेव।
इच्छिति मानी मरणं न च गच्छिति वैरिणः शरणम्।।
—इत्येवं बहुधाभिष्दुवन्ति सन्तः, तमिप मानं विसृष्य ज्ञुत्ज्ञाः
मकण्ठो मानमहतामत्रे सरोऽपि मानधन इमामुदरदरीं
कष्टात्कष्टतरं किं परग्रहवासः परान्नं च।

इत्यायुक्त्यनुसारं नितरामवज्ञाहेतुपरान्नयाचनरूपभिचाका-रणत्वेन मानभङ्गभूमिं पूर्यितुं ज्ञुद्राणामविवेकमूढमनसामीश्व-राणां वित्तव्याध्यविवेकसंकुलिगरः श्रुण्वन् द्वारं द्वारमटन्

परसदननिविष्टः को लघुत्वं न याति। इत्यादिवचे।ऽनुरूपमवज्ञाभाजनं भवति। सर्वमेतदेतस्य पापी यसो जठरस्य लीलायितम्। तथा च महामतेर्भर्त<sup>'हरं</sup>ः किञ्चित्परिवर्तितं पद्यम्—

दीनादीनमुखै: सदैव शिशुकैराकृष्टजीर्णाम्बरां कोशद्भि: चुधितैर्निरत्रविधुरां दृष्ट्वा निजां गेहिनीम्। याच्ञाभङ्गभयेन गद्गदगलत्त्रुट्यद्विलीनाचरं को देहीति बदेत्र दग्धजठरस्यार्थे प्रभूणां पुरः॥ 11-

ग्व

म-

11-

11-

ă.

ग्ने-

:

11

ततश्च महाप्रभावोऽयं रुद्रमूर्त्तिर्दग्धो जठरहतकः। नास्त्य-स्माकं वाग्विभवस्तं वर्णयितुम्। अनेन तथा प्रस्तं समस्तं भूतलं यदेतद्वश्यो मनुजः प्रियात् प्रियतरमपि पुत्रकलत्रादिकं परित्यजति, अनन्यसहायं धर्ममपि परिहरति, अधर्म देशहोह-मथाचरति। किमधिकम्, यो हि मानः प्राणेभ्योऽपि प्रेयान्, येन विना मनुष्यस्तृणकरुपः—तथा हि

पादाहतं यदुत्थाय मूर्धानमधिरे।हति । स्वस्थादेवापमानेऽपि देहिनस्तद्वरं रजः ॥

—तमिष मानं विसृज्य परान् याचमाना भित्तां तेषामवज्ञां लभते। तत्रैतौ श्लोकौ भवतः—

ग्रस्य दग्धोदरस्यार्थे किं न कुर्वन्ति पण्डिताः। वानरीमिव वाग्देवीं नर्तयन्ति गृहे गृहे ॥ किमकारि न कार्पण्यं कस्यालिङ्घ न देहली । ग्रस्य पापोदरस्यार्थे किमनाटि न नाटकम् ॥ ग्रत एव च 'सकललिघमकारणमुदरम्", ''दुर्भरमुदरम्",

विपुलविलसल्जज्जावल्लीवितानकुठारिका।
जठरिपठरी दुष्पूरेयं करोति विडम्बनम्।।
इत्यादय: कवीनां सापालम्भं हृदयीद्गारास्तिद्वषये।
तस्मादवितथमेवेदं स्वर्णाचरलेख्यं सुभाषितं वचाऽभिभाषितं केनापि विपश्चितामपाश्चात्येन—

इयमुदरदरी दुरन्तपूरेतादि।।

प्रबन्धप्रकाश:

## धर्मः

इह संसारे समस्तदेहिवर्गाणामेवेयं नैसर्गिकी लालसावलोक्यते यत्क्रथमि सुखाधिगितर्भवेत् । तथा हि तेषां सर्वेऽषि
यत्नाः सान्तादसान्नाद्वा तस्यैव लाभाय भवन्ति । सुखाभिलाषे
णैव केचिन्मानवा धनोपार्जनमेव तत्साधनं मन्यमानास्तदासादनार्थ प्रयतन्ते । सर्वप्रकारकैन्याँ य्यैरन्याय्यैर्वा साधनैः
सुखमासिसादियषवा हि ते परधनहरणाद्यपि नानुचितं मन्यन्ते।
अन्ये पुनरपत्यमेव सुखसाधनं मन्यमानाः सर्वथा धनेरापूर्णेऽषि
गृहे तदभावादुःखं दुःखमित्येवाक्रन्दन्ति सुबहुशो दिवानिशम्।
अपरे पुनः सत्यामिप पुत्रादिसन्ततौ प्रतिष्ठाकामुका धनिने
धनधान्यं तदिधगत्यै तृणाय मन्यन्ते । एवं नानाविधप्रयत्न
परा मनुजाः प्राप्तेष्विप तत्तद्वस्तुषु शान्तिमप्राप्य "अशान्तस्य
कुतः सुखम्" इति न्यायेन स्थिरं सुखमनिधगत्यैव तिष्ठन्ति।
तत्र किं परमार्थतः सुखसाधनमिति विचिकित्सायामेवमेव
समाहितं मनीषिभिर्यद्वर्म एव तत्साधनमिति ।

धर्मो हि नाम तत्तदिन्द्रियविषयप्राप्तिजन्यां त्तिश्वासन्तुः हिमनपेत्त्य वस्तुत त्रात्मकल्याश्यसाधनस्याचरश्यमिति ।

एष एव पशुमनुष्यये।भेंदे। यत्पशवस्तत्तिदिन्द्रियवशानुगी हि प्रतिच्राणं व्यवहरन्ति । मनुष्यः पुनस्तात्कालिकसुखाभि लाषमनादृत्य श्रात्मकल्याणकृषं स्थायि सुखमपेच्यापि कर्मपरी भवितुं शक्नोति । सत्यप्येवं साधारणाः पामरा मानवाः पशुनिर्विशिष्टा एव निजन्यवहारेषु । केचिदेव बुद्धिमन्तः

> वाताभ्रविभ्रमिदं वसुधाधिपत्य-मापातमात्रमधुरो विषयोपभोग:। प्राणास्तृणायजलबिन्दुसमा नराणां धर्म: सखा परमहो परलोकयाने।।

व-

Sfq

ापे.

सा-

ानै:

न्ते।

sfq

म्। स्तो

ात-

स्य

त।

मेव

न्तुं

गा

भ

ारे।

इत्यादि स्मरन्तोऽस्थिरं तत्तदिन्द्रियतृप्तिजन्यं सुखमनपेत्त्य स्थिरमात्मकल्याणक्षपं सुखमपेत्तन्ते । तादृशमेव सुखं शान्ति-रानन्दः श्रेय इत्यादिशब्दैव्यविह्यते ।

स खलु धर्मो द्विविध:—वास्तविकस्तत्साधनरूपश्च। तत्र वास्तविकः सर्वकालेषु सर्वदेशेषु च समानः । द्वितीयः पुनस्त-त्तद्देशकालाद्युपाधिभेदेन भिद्यते । तत्र धृतिः क्तमा शमो दान-महिंसा सत्यमित्यादिरूपो धर्मः प्रथमकत्तामवगाहते । द्विती-यस्तु तत्तत्सम्प्रदायगतः परम्परागतः कर्मकाण्डरूपः । यथा तत्तत्प्रकारेण सन्ध्याविधः, तत्तत्तोर्थयात्रा इत्यादि ।

प्रायशः सांसारिकचणिकसुखानुरक्तानामेवं प्रतीयते यद्ध-मीचरणमतीव क्लेशसाध्यं भवति । 'यत्तदमे विषमिव परि-णामेऽमृतोपमम्" इति न्यायेन धर्माचरणे ह्यादावतीव कष्टमनु-भूयते । अधर्माचरणे त्वेतत्प्रतिकूलैव वार्ता । स्वाभाविकं चै-तत् । उच्चप्रदेशाधिरोहणिमव नानाजन्मागतनीचप्रवृत्तोहत्सृज्य स्वाराज्यक्षपे। चप्रदेशाधिरोहणं दुःखकरमेव प्रतीयते । तत्र दूरदर्शिनः सन्तः चिष्यकं तात्कालिकं तत्तदिन्द्रियतः प्रिजन्यं सुखं तिरस्कृत्य पारमार्थिकं सुखमेवेष्सन्तस्तद्धिगत्ये एव प्रयत्नपरा भवन्ति । "पराचिष्रया हि देवाः प्रत्यचिद्धिषः" इत्या दर्शमनुसरन्तस्ते परोचं सुखमेव स्वलच्यं मन्यन्ते । मन्दाः पुनः प्रत्यचमेव चिष्यकं सुखमाद्रियन्ते । तदत्रैषा श्रुतिभेवति—

अन्यच्छेयोऽन्यदुतैव प्रेय-

स्ते उभे नानार्थे पुरुषि सिनीतः। तयोः श्रेय श्राददानस्य साधु भवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो वृणीते॥ श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत-

प

f

H

न्र

य

स्ता सम्परीत्य विविनक्ति धीर:। श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसा वृणीते प्रेया मन्दो यागत्तेमाद् वृणीते॥

विदुषां हि दृष्टों निह सांसारिकवस्तुषु वास्तविकं महत्त्वम्। किन्तु आत्मकत्याणसाधने धर्माचरण एव । तथा च एवं हि दृश्यते । लोकं ये धनसम्पन्नास्ते सन्तत्यभावेन दुःखिनः, ये सन्तितमन्तो धनविरहेण ते दुःखिताः । सते।रप्येनयोः प्रतिष्ठाः विद्योनाः केचित्संतप्ताः । सद्भावेऽप्येतेषां यदि नास्त्यारोग्यं तदापि दुःखमेव । एवसेव लोकं जना भ्रान्त्यान्यिष सुखः साधनानि मन्यन्ते । वास्तविकं तु सुखसाधनं धर्म एव ।

धर्मेणैव सुखमेधते । धर्म एवेहामुत्र चाभ्युदयनिःश्रेयससिं द्ध्यै प्रभवति । तथा च काणादं सूत्रम्—"यते। द्रभ्युदयनिः श्रेयसं यतृ.

एव

या-

पुन:

हि

31.

यं

व

सं·

सिद्धिः स धर्मः '' इति । नैवास्त्यन्यत्कि श्विज् जीवलोके यद्देताहशं सुखसाधनं भवेत् । उक्तप्रमाणादेवैतदर्थादापद्यते यद्धर्माचरणं नावश्यं सांसारिकेश्वर्यविरेष्ध्येव । स्रापाततः समीचण एवा-धर्माचरणं तत्साधनं प्रतीयते । वस्तुतस्तु ''नाधर्मशिवरमृद्धये''

> नाधर्मश्चिरितो लोके सद्यः फलित गै।रिव। शनैरावर्षभानस्तु कर्तुर्भू लानि छन्ति।। अधर्मेग्रैधते तावत्तते। भद्राग्रि पश्यति। ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति।।

इत्यादिप्रमाणानुरूपं कि श्विःकालपर्यन्तं सुखसाधनत्वेन प्रतीय-मानमपि तदन्तते। महते दुःखाय कल्पते। ततश्चैहलौकिक-पारलौकिकसुखस्य नि.श्रेयसस्य च वास्तविकं कारणं धर्म एव।

निह धार्मिका अवश्यमेव सांसारिकैश्वर्यविमुखा भवन्ति । किन्तु ते सांसारिकैश्वर्यं केवलं धर्माचरणस्यैव साधनमिति मन्यमानाः सततं धर्माविरुद्धाचरणेनैव तद्धिगत्यै प्रयतन्ते । अत एव धर्मार्थकाममे।चाख्येषु चतुर्विधपुरुषार्थेषु धर्मस्य प्राथ-स्यमभ्यूपगन्यते ।

ततश्चेहिकामुब्मिकसुखसाधनं मनुष्यस्य च परमः सखाः यत्खलु धर्मानुष्टानम् ॥ ७ई

प्रबन्धप्रकाश:

# क ईप्सितार्थस्थिरनिश्चयं मनः पयश्च निम्नाभिमुखं प्रतीपयेत् ॥

इह खलु विविधचरित्रविचित्रिते जगित दृष्टिपथमायानि द्विविधा मानवाः—संशयात्माना निश्चयात्मानश्च । त्राद्याः स्तावद्खिलेष्वासाद्यत्वीयमनारथेष्वनिश्चितान्तः करणा भवन्ति। तत्रच 'संशयात्मा विनश्यति'', ''न संशयमनारुद्य नरो भद्राणि पश्यति'' इत्याद्यसियुक्तोक्त्यनुसारं नैव ते स्ववाञ्छितमर्थमधि गन्तुं शक्ताः। प्रथमं तु तेषामप्रवृत्तिरेव स्वमनारथसाधनाय। कथि चित्रवर्तमाना वा स्वल्पेनैवावरोधेन निरुद्धाः स्वामीप्सितः साधनव्यापारात्रिवर्तन्ते। तत्रच तेषां मनारथाः ''उत्पद्यन्ते विलीयन्ते दिद्राणां मनारथाः'' इति न्यायेन केवलं मनामोदकः सहशा एव भवन्ति।

द्वितीयास्तु स्वाभीष्टेष्वर्थेषु स्थिरिनश्चयाः साहसे।त्साहः मूर्त्तयो यदिव वाञ्छिन्त बद्धपरिकरास्तदर्थः प्रयतमाना भवन्ति। नैवेह त्रिलोक्यां महान्ति कष्टानि, कृच्छाणि तपांसि, अन्याति वा कारागारपातनप्रभृतीनि दुःखानि स्वीयव्यापारान्त्रवर्त्तयितुं तान् प्रभवन्ति। तानेतान् द्वितीयविधानेव मानवे।त्तमानभिलद्यं किविकुलगुरोः कालिदासस्य सुभाषितमिदम्—

क ईप्सितार्थिस्थरनिश्चयमित्यादि ।

श्रस्यार्थः । वाञ्छितार्थसम्पादने दृढनिश्चयं मनः, निम्न-स्थलप्रवृत्तं च सिललं कः प्रतीपयेदिति । स्रयं भावः । यथाधः प्रदेशगमनोन्मुखं निम्नगादीनां पयो महान्ति कान्ताराणि स्थलानि वा प्रतीपयितुं निह पारयन्ति । श्रन्यद् वा किचिन्ने निव जातु तत्सर्वथा निरोद्धं ज्ञमम् । तिद्धं समुत्खाय समूलम- भ्रङ्कषानिप तहन् कान्तारपरम्परा श्रिप नाशयित । गुरुषावपर- म्परादुर्गमेषु गिरिगर्भेषु च स्वमार्गं सम्पादयित । एवमेव ये निश्चयात्मानः सत्यसन्धाः साधवे। महीयांसे।ऽतिमानमहिमानाः धीरास्तेऽपि स्वाभीप्सितार्थमासादियतुं प्रवृत्ता विद्वरेतिमात्रं ताङ्यमाना श्रिप निह स्वनिश्चित्वयापाराद्विरमन्ति ।

कस्यैतद्विदितं यत् ''मने।रथानामगतिर्न विद्यते'' इत्यनु-सारं नानाविधमने।रथरतमानवकुलसंकुलेऽस्मिन् भुवने नैजवा-िञ्जतानुरूपं तत्तत्कार्यसम्भादनपरा विविधन्यापारन्यापृताः समायान्ति दृष्टिपथमशेषा मानुषाः। परं स्वस्वन्यापारपराणां तेषां नियतिवशान्त्रियतमेव प्रायशो जायते प्रचुरिवन्नसन्ततिसमु-द्भूतिः। तत्र ये लघोयांसे।ऽधीरभीरवस्तेऽसहमाना विपत्पर-म्परास्त्यजनत्येव स्वाभीष्टाधिगतेः प्रत्याशाम्। ये तु सत्य-सन्धा अप्रतिहतप्रतापा महानुभावाः प्राणोपहारेणापि प्रतिश्रु-तादर्थादविरमणशीला धैर्यकञ्चुका मानवास्त एव स्वाभीष्मि-तार्थेषु साफल्यं लभन्ते। सोत्साहघने हि वीरहृदये न जातु खेदे।ऽधैर्ये वावकाशं लभते। तादृशानेव दृढसङ्कल्पान् मानव-कुलतिलकानुदृश्य गीयते—

> उदयति यदि भानुः पश्चिमं दिग्विभागे प्रचलति यदि मेरुः शीततां याति विद्वः।

> > CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

न्ति

द्याः न्त्र

थि। धिः

य। तः

वन्ते क

ाह-त।

ति तुं

द्य

त्र-य:-

#### प्रबन्धप्रकाश:

विकसति यदि पद्मं पर्वतामे शिलायां न भवति पुनरुक्तं भाषितं सज्जनानाम् ॥ किञ्च। म्रङ्गनदेदी वसुधा कुल्या जलिधः स्थली च पातालम्

वल्मी करच सुमेक: कृतप्रतिज्ञस्य वीरस्य ॥

₹

य

£

सत्यमेवंविधा एव महासत्त्वा विपत्परम्पराः समापतन्तु, सपदि राज्यलच्मीर्विलयमेतु, शिरस उपरि क्रपाणधाराः पतन्तु, किं बहुना, प्राणात्ययेऽप्यभीष्मितमर्थमसाधियत्वा न निवर्तन्ते। ते हि विपत्समागमं स्वपरीच्चणार्थमेवोदितं मन्यन्ते। कनकस्य निकषोपल इव तेषां परीच्चणार्थमेव व्यसनिकषोपलोदयः। तदत्र स्मृतिपथमायाति तत्रभवते। भर्णहरेः पद्यमेतत्—

अगरभ्यते न खलु विघ्रभयेन नीचै:

प्रारभ्य विव्रविहता विरमन्ति मध्याः । विद्रौ: सहस्रगुणितैरपि हन्यमानाः

प्रारभ्य चे।त्तमजना न परित्यजन्ति ॥

सार्वकालिकं सार्वित्रकं चैतद् वृत्तं मानवकुलावतंसानाम्। इतिहासपुराणेषु तावत् शतशो गाथा एतदर्थनिदर्शनीभूताः श्रूयमाणा त्राह्णादयन्ति नश्चेतांसि ।

यथा हि भगवति कैलासाधिपता तपस्तपस्यति समाधि अङ्गार्थमतिमात्रं मन्मथेन प्रयत्ने कृतेऽपि नहि समाधिभेदाय काऽप्यन्तराय: प्रभुवभूव। तथा चाकण्यते —

श्रुताप्सरोगीतिरपि चणेऽस्मिन्हरः प्रसंख्यानपरा बभूव।
स्थात्मेश्वराणां नहि जातु विद्याः समाधिमेदप्रभवा भवन्ति॥

#### प्रबन्धप्रकाशः

Wê

यथा वा भगवत्युमा सर्वेश्वरेण हरेण साकं विवाहार्थं कृताध्यवसाया तदर्थं कृच्छं तपस्तपस्यन्ती त्वग्वासांसि धार-यन्ती मात्रा मेनया बहुविधं स्वाभीष्मितादर्थान्निवार्यमाणापि च व्रतभङ्गमञ्जर्वेती तत्वरैवासीत्।

एवमेव पृथ्वीराजप्रभृतिभिः साकं तद्गुणोत्कर्षाकर्णनजिनि तप्रेमातिशयगृहीतपाणियहणत्रतानां संयोगिताप्रभृतीनां महिला-वतंसानाम्, क्विष्टातिक्विष्टप्रतिज्ञापालनपराणां भीष्महरिश्चन्द्र-रामचन्द्रादीनां च राजर्षीणां बह्वचा गाथाः।

न्तु,

न्तु,

ते।

स्य

1: |

11:

ध· ।य अध्देदेऽपि वाष्पयानविद्युद्यन्त्रव्ये। सयानप्रभृतिविषयिका यापि चेते। विस्मापन्यवर्णनीया समन्ततः समुन्नतिः समाले। क्यते सापि चारुचित्रचर्चितानां स्वाभीष्टार्थादविरमण्यशीलानां मानवकुलतिलकानामेव कृतिः । अहरहो वा स्वाभीष्मितार्थ-स्थिरनिश्चयानामनेकेषां व्ये। मयान। दिविद्यासमुन्नत्यै कृतप्राण-परित्यागानां संवादाः कस्य सहदयस्य हृदये विस्मयादिभावान् न जनयन्ति ।

तस्मादिवतश्रमेवेदमुच्यते--क ईप्सितार्थस्थिरनिश्चयमित्यादि ॥

#### प्रबन्धप्रकाश:

# भियते हृदययन्थिरिछयन्ते सर्वसंशयाः । चीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्द्दे परावरे॥

कयं नु खलु नानाविधविषज्जालज्वालावलीसुदुःसहस्य संसारसागरस्यैतस्य पारं गन्तुं सान्द्रानन्दसदनं परमेश्वरं च प्राप्तुं प्रभवति मनुष्य इति मीमांसायां श्रुतिशिरावाणियं समुल्लसति—

#### भिद्यते हृदयम्नियरित्यादि ।

एष एवार्थोऽधावर्शितया हृदयङ्गमया कल्पिताख्यायिकया विशदीक्रियते।

कदाचिदेको महीपतिम् गयाप्रसङ्गेन सुदूरमटन् सर्वानुचरः गणीवि युक्त एकाकी शुभभाग्यवशात्कस्यचिन्महर्षेराश्रमपदं प्राप। तत्र तेन मुनिना दत्तेः फलजलेह् तक्षमः पर्यटन्नाश्रमादनितद्रं वृहतीमेकां गुहामद्राचीत्। गुहां प्रविश्य तस्यामेकमुक्तां मन्दिरं दृष्ट्रा संजातकौतुको यावन्जालगवाचौस्तद्भ्यन्तरमक् लोकियतुं प्रवृक्तस्तावत्पश्यति यक्तत्र कापि योषित् सभृङ्गकं चक्रमेकं श्रामयन्ती तिष्ठति। तदनन्तरं ते भृङ्गास्तत्र स्थितै। वृषमेकं गर्दभञ्च समाश्रिताः। ताभ्यां च वृषगर्दभाभ्यां मुक्तं चीरासृक् फेनी पीत्वा ते भृङ्गाः सिता श्रसिताश्च भूत्वा स्वित् ष्टाभिर्जालकारका जाताः। तत्रस्तेद्वि विधीव विधाः सुपृष्पिर्वि पपृष्पेषु यथासुखं संस्थिताः। ते च जालकारकास्तिषु पृष्पेषु यथासुखं संस्थिताः।

श्रथ ते श्वेतकृष्णे। अयमुखेन सर्पे णैकेन समेत्य दृष्टाः पुनस्तश्रैव तान् पाशांश्रिल्जन्वा यथायथं स्थिताः । स्रथ विषज्वालया
तत्पुष्पजालस्थेष्वारटत्सु अन्येऽप्यजालस्थाः क्रन्दितुं प्रवृत्ताः ।
तेन तेषां रोदनध्वनिना भग्नसमाधिस्तत्रस्थः कोऽपि दयालुस्तापसस्तान् जालादमाचयत् । तते। निर्देग्धपाशास्ते कस्यापि दुमस्य
विवरं प्रविष्टाः तूर्यतेजसि विलीना स्रभवन् । तावच सा
योषित्सचकृष्वर्णद्मा क्वापि गता ।

एतदालाक्य स महीपतिराश्रमपदं गत्वा तन्महदाश्चर्यं तस्मै महर्षयेऽवर्णयत् । स च तद्रहस्यमेवमुद्दवाटयत् ।

सीम्य ! या त्वया तत्र स्त्री दृष्टा सा माया । तद्भामितं च यचकं तत्संसारचक्रम् । ये भृङ्गास्ते तत्र जन्तवः । ये च वृषगर्दभी दृष्टी ते। धर्माधर्मी विद्धि । ताभ्यां वान्तं च यद् दुग्धमसृक् च ते उभे सुकृतदुष्कृते । ये च जालपाशा निर्मिता-स्ते सुतादयः । सुपुष्पाणि विषपुष्पाणि च यानि तानि सुख-दुःखानि । कालेन यथास्वं तेषु तेषु ते संस्काः । वत्स ! इत्यं शुभाशुभफलमुखेनाहिरूपेण कालेन हताः प्राणिनस्तया स्त्रीरूपया मायया नानायोनिषु चिप्ताः । ते च तुल्यासु पतिताः स्वेताः, अतुल्यासु कृष्णाः । इत्यं द्विविधाः पुत्रादिजालपाशेषु सुखदुःखानुबन्धिषु संसक्ता जायन्ते । तते। निजैर्जालेः कृष्टा बद्धाश्च दुःखविधार्दिताः परमुद्विग्नाः क्रन्दितुं प्रवृत्ताः शरण्यं परमेश्वरमाह्वयन्ति । ततः प्रबुष्य तेन तापसकृपिणा देवेन ज्ञाना-प्रिज्वालया सर्वे दग्धपाशाः कृताः । ततश्च ते दृमरूपादित्य-

8

र् स्य

गरं

त्या

वर

141

द्रं

त्तमं

Ha-

ङ्गकं

यतै।

र्क्ता

वि

fa'

स्तेषु

#### प्रबन्धप्रकाश:

मण्डलं प्रविष्टाः परमं धाम ययुः । सा च माया चक्राकारेण संसारेण वृषगर्दभाकारधर्भाधर्माभ्यां च सहिता क्वापि प्रण्छा। एवमेव वत्स! स्वकर्मभिः शुक्ताः कृष्णाश्च जन्तवोऽस्मिन् संसारे भ्रमन्ति । ईश्वराराधनसंजातज्ञानाग्निना च दग्धपाशा मुच्यन्ते संसारसङ्कटात् । तद्गीयते—''ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भरमसा-रकुरतेऽर्जुन'' इति । अयमेवार्थस्तव मोहनिवृत्तये परमेश्वरेण सन्दर्शितस्योक्तेन्द्रजालस्य । तथा च श्रुतिः—

भिद्यते हृदयम्नियरित्यादि ॥

U

ते

# ध्यानसयदृष्टिपातप्रमुपितकालाध्यविप्रकर्षेषु । विषयेषु नैष्टिकानां सर्वपथोना मतिः क्रमते ॥

इह खलु मेाहसिललप्रचलदूर्मिमालाकुले विषयवासना-महाग्राहसमाकुले संसृतिपयोनियो केचिदेव विषयवासनाग्राहान् वशमानाय ब्रह्मज्योति:प्रभासितान्त:करणास्तपोनिष्ठाः पारेग-न्तारः समालोच्यन्ते । अन्यथा प्रायः सर्वेऽपि प्रस्ता विषयः वासनाग्राहैरज्ञानविमोहित्धये।ऽन्या इव सत्यासत्यमनवेत्त-माणा इहैव निमङ्जन्ति । नैव ते कस्यापि वस्तुनस्तत्त्वमव-गन्तुः पारयन्ति । ये तु विश्वतो ब्रह्मनिष्ठास्तपोधनास्त एव सर्वमतीतमनागतं वर्तमानं चावगन्तुः समर्थाः । इममेवार्थम-भिप्रत्य कस्यापि कविशिखामणेर्भिण्यतिरियम् —

#### ध्यानमयदृष्टिपातेत्यादि ।

स्थिरप्रज्ञानां निष्ठावतां मुनीनां सर्वमार्गप्रवर्तिनी बुद्धि-ध्यानमयदृष्टिपातेन कालाध्वने।विषयक्षे दूरीकृत्य विषयमात्रे स्फुरतीत्यर्थः।

#### ग्रयं भावः।

इह भुवने "पराश्चि खानि व्यत्यात्स्वयम्भूस्तस्मात् पराङ् पश्यति नान्तरात्मन्" (कठोपनिषद् ४।१) इति श्रुत्यनुसारं विषयविमोहितिधियः सामान्या इन्द्रियवशं गताः प्रायश इहैव मे।हपूरवाहिनि संसारसागरे निमज्जनताऽन्धा इव किमपि वस्तु-तत्त्वमवगन्तुमसमर्थाः । तेषां विषये कालाध्वविष्रकृष्टवस्तुनः का

#### प्रबन्धप्रकाश:

वार्ता। सिन्निहितानां प्रत्यचाणामप्यर्थानां याथार्थ्यता ज्ञाने तेषां बुद्धिः स्वलति। तादृशानामेव विषये भगवदुक्तिरियं समुल्लसिन

भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम् । व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ( भ० गी० २।४४ )।

यं पुनः ''कश्चिद्धोरः प्रत्यगात्मानमैचदावृत्तचत्तुरमृतत्व-मिच्छन्" (कठोपनि० ४११) इति श्रुतेरनुशासनमनुसरन्तः,

> यदा संहरते चायं कूमीं (ज्ञानीव सर्वशः । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ (भ०गी० २।५८)।

एषा त्राह्मी स्थिति: पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्मति।
( भ० गी० २।७२)।

इति भगवदादेशं च मनसि कृत्वा निश्चला या स्थितस्तत्रासक्ता ब्रह्मज्योतिर्भासितान्तः करणा विषयवासनायाहान्वशमानीय संस्तृतिसागरस्य पारेगन्तारे। ब्रह्मनिष्ठा नैष्ठिकास्त एव कालते। देशः तश्च व्यवहिताव्यवहितविषयाणामशेषतोऽवगन्तारो भवन्ति । बाह्मविषयेभ्यः प्रत्यावर्त्य चेते। ये परब्रह्मणि तत्परा भवन्ति नैव तेषामविदितं किमपि त्रिलोक्यां भवितुमर्हति । तदाह कविशिखामणिर्भवभृतिरुक्तररामचिरते—''साच्चात्कृतब्रह्माणे। महर्षः यस्तेषामतम्भराणि भगवतां परेगरजांसि प्रज्ञानानि न कविचद्वचाः हन्यन्त इत्यनभिशङ्कनीयानि" इति ।

युक्तियुक्तं चैतत् । यतस्तस्य ज्योतिषां परमज्योतिषः पर-ब्रह्मणो भासा भासितेऽन्तः करणे कुतस्तत्त्वज्ञानिवरोधिमोहा-वकाशो ब्रह्मनिष्ठस्य, येन किमपि वस्तु तस्याविदितमवशिष्येत। तिद्ध खल्ल परमं ज्योतिः। तथा च श्रुतिशिरोवागियं समुज्जूम्भते—

ŧ

ħĬ

ŀ

٦.

a

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युता भान्ति कृतोऽयमग्निः। तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति॥ (कठोपनि०५।१५)।

किञ्च तिसम् परब्रह्मिण ब्रह्माण्डव्यापिनि सान्तात्कृते तद्वचाप्यमिदं जगत्कथङ्कारमशेषते। विदितं न स्यात्। तिद्धि धाम तेजसां सकलिमिदं विश्वं सर्वत आविश्य वर्तते। तथा चेदं श्रुतिवाक्यम्—

ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्ताद् ब्रह्म पश्चाद् ब्रह्म दिस्तणतश्चोत्तरेण । अधश्चोध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम् ॥ (मुण्डकोपनिषद् २।२।११)।

ततश्च ब्रह्मनिष्ठस्य ज्ञानस्य सर्वत्र सर्वदाऽप्रतिहता गति:।
तिसम् ब्रह्माण् साचात्कृते तस्य भासा सर्वमिदं भूतजातं दृष्टिगोचरं भवति। तथा चाह महामुनि: पतः जिल्योगसूत्रेषु "बहिरकल्पिता वृक्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणचयः (३।४३)।
सच्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च

#### प्रबन्धप्रकाश:

(३। ४-६)। प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूच्मव्यवहितविप्रकृष्ट-ज्ञानम् (३।२५)।"

स्मर्थतां चात्र कविवरस्य मुरारेर्भणितिरियम्—

ऋविद्याबीजविध्वंसादयमार्षेण चत्तुषा ।

काली भूतभविष्यन्तौ वर्तमानमवीविशत् ॥

ऋन्यच्च । ऋाविभू तप्रकाशानामनुपष्ळुतचेतसाम् ।

ऋतीतानागतज्ञानं प्रत्यज्ञात्र विशिष्यते॥

तस्मात्सत्यमेतद् यत् स्थिरप्रज्ञानां ब्रह्मनिष्ठानां नैष्ठिकाना-मतीतानागतवर्तमानेषु कालेषु व्यवहिताव्यवहितेषु च प्रदेशेषु ज्ञानमनिरुद्धमेव। सर्वेष्वेव विषयेषु चाप्रतिहता तेषां बुद्धिः कुरति। तस्मात्सर्वथा शोभनमुक्तम्-

ध्यानमयदृष्टिपातेत्यादि ॥

#### प्रबन्धप्रकाश:

50

#### व्रतपालनम्

वङ्गेषु नवद्वीपमण्डलान्तर्गते सुप्रिथितनामधेये कृष्णनगरे वर्षमेकमतीतं प्रमथनाथो नाम किरचद् ब्राह्मणः स्वयमनिच्छन्निप केवलं बहुतनयवियोगिविधुरायाः सहधर्मिण्याः प्रियंवदाया निर्बन्धातिशयेन विवाहोचिते वयस्यवर्त्तमानेनापि निजातमजेन चन्द्रन्धातिशयेन विवाहोचिते वयस्यवर्त्तमानेनापि निजातमजेन चन्द्रन्धायेन इन्दुमतीत्यभिधानायाः कस्याश्चिद्षवर्षीयायाः कन्य-कायाः पाणित्रहण्मकारयत् । लब्धं यल्लब्धव्यम्, दृष्टं च यद् दृष्टव्यमिति नववधूं विलोकयन्ती प्रियंवदा प्रकामं प्रमोदस्रोत-स्वन्यां प्लवमानेव सानन्दं वर्षमेकमतिवाहितवती ।

निदायसमये दिथच्छित्रव भुवनमण्डलं दहनशलाकिकासमूहैरिव दुर्विषहैस्तीच्यातरैः किरणकलापै समुद्रासमानो मध्यमम्बरमिधरोहन् सहस्रकिरणः काञ्चिदिभनवामेव सूर्त्ति दधाति ।
समयमपि भुवनं निष्प्राणमिव स्तिमितगम्भीरं कथं कथमिव
प्रतिभाति । कानिचिद्दिनानि कृष्णनगरं सुविषमेण विसूचिकामयेनाकान्तमिति सर्वोऽपि नागरिकजनो भीतभीतो गृहमध्य एवाविष्ठते । ते खलु नियतं पारजनसङ्घातसम्मर्दसंकुलाः कृष्णनगरस्य पन्थानो जनशून्या निरुद्व गं निद्राणा इव विद्यन्ते । अन्तरान्तरा भीतिविधुरहृदयानां शववाहकानां गद्गदकण्ठास्फुटो
"हरिः हरि"रिति कातरो ध्वनिरुद्ववति । काकिकराश्च ग्रुष्कपादपशिरःसु कर्णकटु रटन्तो भीतानिप पारान् पुनरुक्तं भीषयन्ति ।
मारुतेऽपि च कथं कथमिव कठोरस्पर्शो जनानां ग्रुष्कं हृदयं

पुनरिप शोषयति । ऋस्मिन्नीव समये प्रमथनाथगेहाद् हाहा-ध्वनिरुद्तिष्ठत् । चन्द्रनाथो विस्चिकयाक्रान्तः । प्रतिहता शक्तिश्चिकित्सकानाम् । प्रतिबद्धः प्रभावो मिणमन्त्रीपधीनाम्। पश्यत एव चन्द्रनाथो विषमाभवस्थामापन्नः । भस्मीभूतः सुख-भोगः प्रियंवदायाः । गतश्चन्द्रनाथः स्वस्थानं सफलियतुमिव स्वं दैवलेखम् । पूर्णश्च कामः कुलिशकठोरस्य विधातृहतकस्य।

f

7

2

f

f

श्रहो इन्दुमित ! श्रनाथासि, मुिषतासि हताशे ! शून्यं जीर्णारण्यं खल्वयं ते जीवलोकः । चिराय हन्तास्तिमितस्ते सुखादित्यः । साम्प्रतमन्धतमसाच्छन्नं ते जीवनम् । इयं दुःखवेदनैव तेऽद्यप्रभृति प्रियसहचरी । फिलितिमदानीं दैवेन । श्रहो प्रसादवैमुख्यं देवानाम् । कष्टमितदारुणो प्रहकोपः । मृतश्चन्द्रनाथः । मूढे इन्दुमिति, त्वमिप किं न मृतासि । श्रनात्मज्ञे, कथमिदानीं कठोरमितकठोरं दुःखं सहेथाः ?

त्रहो सुखमयं शैशवम् । सर्वधैवालौकिकीयं सृष्टिभगवती विश्वसृजः । यत्र न दशाविषटर्यासो लेशता जनान् पीडयति । यत्र च न द्वेषादयो हृदयमाक्रम्य जनान् पश्कर्तु चमन्ते ।

न जानातीन्दुमती समतुं मिप शोच्यमात्मने। द्वस्यान्तरम्।
न सा चण्णमप्यचिन्तयद् यद् दैवचौारो जीवनमिप तस्या हृदयादचीरयदिति। न वा सावबोद्धमचेष्टतापि यत् किं नु खल्वेते
हाहाकारेण सीरस्ताडं रुदन्तीति। कथिममे हा चन्द्रनाथ, हा
इन्दुमितं इत्यसकुदाकुश्यानुशोचन्तीति ज्ञातुमसमर्थापीयं
केवलं तेषां तादृशीमवस्थामवलोक्य तद्वदेव रे। दितुमारभत।

#### प्रबन्धप्रकाश:

55

च्यानेवेन्दुमत्याः सह भागधेयेन वेशोऽिष पर्यवर्ततः।
मृष्टः सीमन्तमूलादिचरारोपिता बिन्दुः सिन्दूरस्य। उन्मुक्तानि
सह शङ्खायसवलयाभ्यां सर्वाण्यिष समुल्लसन्ति ऋचिरापितान्याभरणानि। दूरीकृता रक्तपटः। परिधापितन्तु नयनविषादावहमरक्तं वासः।

T

đ

i

à

यं

T

1

ते

सा त्वनात्मज्ञा अनेनापि चिरवहनीयेन दै।भाग्यपिशुनेन सुदुई र्शेन वेशविपर्यासेन नाबिभेत्, न व्यषीदत्, न वा लेश-ते।ऽप्यकम्पत्।

प्रियंवदा तु 'हा चन्द्रनाथ, हा स्नेहसर्वस्व, हा मातृबत्सल, हा पुत्र' इति रात्रिन्दिवमाक्रन्दन्ती मूर्त्तिरिव करुणस्य दोनाद् दोनतरामवस्थां प्रतिपद्यमाना मुहुर्मुहुर्विलपन्ती प्रतिपदिन्दुलेखे-वातिचोणा-कथिचदुच्छ्वसिति।

नगटर्या विसूचिकायाः प्रकोप उत्तरोत्तरं प्रवर्द्धते। प्रतिगृहमेव स्वजनवियोगव्याकुलानां सर्भच्छेदेाचिते। हाहाध्वनिराकण्येते।

सर्वथा अवितथिमदं यद् विपद् विपदमनुसरतीति। यद् हन्त ईदृशमिष दशाभागं भुक्षानेषु प्रमथनाथपरिवारेष्वपरापि विपत्तिरुद्यदा। कष्टम्, इन्दुमत्यिष विसूचिकयाक्रान्ता। ज्ञात्वै-वेदं सर्वे परं व्यषीदन्। व्याधिर्वर्द्धितुमारभतः। निमेषादिव द्वित्रा अगदङ्काराः समायाताः। व्यवस्थापितं तैर्भेषजम्। परन्त्वहो कष्टम्, किं नाम तेन कियताम्? का खलु भेषजं पिबेत्? अभितो ध्वनिरुद्तिष्ठत्—'अद्य हि तिथिरेकादशी नाम। इन्दुमती च

क्ष बङ्गेषु एतत् सर्वे सभर्तृकत्वलच्राम्।

विधवा। न साद्य भेषजं पातुमईतीति"। विषमावस्था। परि. वि पृष्टै: पण्डितस्तदेव प्रत्युक्तम्—''न खलु धर्मशास्त्रमीटशेष्वि समयेषु विधवानां जलबिन्दुमात्रस्यापि पानं विद्धातीति" ''ननु विषमे।ऽयमामयः । दुर्लभा ह्यनेनाक्रान्तानां प्राणाः। तत्र तदर्श भेषजं पिबन्ती विधवाष्येषा दूष्येदिति" बहुशः प्रत्युक्तोऽपि कैश्चित सहदयै: कस्तच्छणुयात् ? नहि नश्वराणां प्राणानं कृतेऽविनश्वरा धर्मः परित्यक्तुं शक्यते । रागा द्विगुणमवर्द्धता पिपासा च तां बलवदबाधत। जलम्, जलम्, जलम्, इत्य-सकृत सकरणं सविनयं च जलं याचमानस्तस्या: चीणः शुष्कश्च कण्ठ: शृण्वत्स्विप पश्यत्स्विप च बहुषु न केनाल-न्वकम्प्यत । न बिन्दुरिप सिललस्य पातितः केनापि तस्या त्राष्ट्राधरयोक्तपरि। को नु जनस्तया तदर्थ नाभ्यर्थित: ? क: करुणार्थिना तरलतरलेन लोचनयुगलेन निरीचित: ? कीऽधवा उत्थितपतितेनातिदुर्वलेन करपल्लवेन नाहूत: ? अहो न तथापि व्यचलत् कस्यचिद् हृदयम् ? नालभतेन्दुमती बिन्दुमपि जलस्य। न वा पायिता सा भेषजम्।

ले

वि

सु

भ

''वत्से, सहस्व कथ चित् कांश्चित् च्राणान्। कि कुर्याः! निरीत्तस्व भगवन्तं धर्मम् । समाह्वय देवं मधुसृदनम्। स<sup>वे</sup> सर्वा वाधां निराकरिष्यति । वत्से, विधवासि । कथमेकादश्यां जलं प्रार्थयसे ? तन्मैवं विक्कवा भूः। ऋचिरादेव गच्छिति रात्रिः । तूर्णमेवादयति देवा विभावसुः । प्रभूतं ते जलं दास्यापि। तत्रयने निर्मालय त्ष्णीमारस्व। धर्मस्त्वां रिच्चव्यती"त्याहि

#### प्रबन्धप्रकाश:

58

विविधं प्रवेशधवचनमन्तरा नान्यत् कि श्वित् तदानीमिन्दुमती-भाग्यं तस्या उपहर्तु प्राभवत् ।

रि.

fq

17

पि

नां

H

ą.

ण:

₹.

या

नवा

य।

वि यां वि में।

अहो प्रशस्यो धर्मरचणप्रकारः ! नृनं तथापिततां तामा-लोक्य प्रावाप्यभेत्स्यत्, लोहमपि व्यद्रोष्यत्, वज्रमपि च शतधा व्यदिष्यत् । न तु तत्रत्यैर्मनागिप विचलितम् ! न विभाता विभावरी, न वा समुदिता भगवान् सहस्रकिरणः । इन्दुमती सुष्ठु खलु बान्धवानामुपदेशवचनमनुसृतवती । निरीच्तिरतया भगवान् धर्मः, श्राहृतो देवा मधुसूदनः । निमीलितं चिराय लोचनयुगलम् । अवलम्बितं च सुमहन्मीनम् । किञ्च जलं जलमिति न पुनस्तया बान्धवा जन उद्वेजितः ॥

कश्चिद्वङ्गोय:

प्रकाशानन्दशर्मा। \*

अ मित्रगोष्ठीपत्रिका, द्वितीयवर्षे ( शक० १८२७ ) पृ० १३-१६ ।

# कन्यापितृत्वं खलु नाम कष्टम् ! श्रीप्रभावतीदेच्या लेखः

भद्र सम्पादक, अहमिश्म काचिदन्तः पुरिका। नगरता दूरवर्तिन्यां कस्याञ्चित् पल्ल्यां मे निवासः — यत्र नाद्यापि नागरिकप्रभावा जनानां चेतः सु सम्यक् स्फुरणावकाशमलभत। अता मादृश्याः कुलीनाङ्गनायाः वृत्तान्तपित्रकासु किञ्चललेखनं नामातितमां साहसमिति न खलु नाहमिपि विजानामि। तथा प्यद्य कारणगारवादिह प्रवृत्तास्मि। मन्ये नेदं जातु भवत उद्वेगाय भवेत्। अस्ति खलु तपस्विनीषु स्त्रीषु तत्रभवतां किश्चित पत्तपाय भवेत्। अस्ति खलु तपस्विनीषु स्त्रीषु तत्रभवतां किश्चित पत्तपाय भवेत्। अस्ति खलु तपस्विनीषु स्त्रीषु तत्रभवतां किश्चित पत्तपाय भवेत्। अन्यच कन्यकानां विषये किञ्चिदद्य मया मया नाविदितम्। अन्यच कन्यकानां विषये किञ्चिद्य मया कथनीयम्। तत्र च पापाणकर्कशहदयानां वः पुरुषाणामेकान्तेनैवानुत्साहमालोक्य श्रीमतां करुणाकणं कामयमानैः स्त्रीजन्तेनैवानुत्साहमालोक्य श्रीमतां करुणाकणं कामयमानैः स्त्रीजन्तेनैवानुत्साहमालोक्य श्रीमतां करुणाकणं कामयमानैः स्त्रीजन्तेनैयानुत्साहमालोक्य श्रीमतां करुणाकणं कामयमानैः स्त्रीजन्तेनैयानुत्साहमालोक्य श्रीमतां करुणाकणं कामयमानैः स्त्रीजन्तेनैयान्तरमातिकगितित्वेन यावच्छक्यं स्वयमेव किञ्चदनुकत्वा किं नामापरं क्रियतामिति भवन्त एव विचारयन्तु।

भद्र सम्पादक, यूयं खलु पुरुषा ऋसाकमाश्रयाः, स्त्रियो वयमाश्रिताः। यूयमुपजीव्याः, वयमुपजीविन्यः। किं बहुना सर्वेषा युष्माकमेव करतलायत्तमस्माकं जीवनमिष्। तथा सि यदेते यूयमस्मास्वनुचितमाचरथ, अवज्ञानदृष्ट्यास्मान् पृश्यथ, अक्रथनीयमिष च कथ्यथ, तत् किमेतद् धर्मस्य वा, शिच्चाया वा, विद्याया वा, ज्ञानस्य वा, सभ्यत्वस्य वा विल्सितिमिति न ज्ञायते।

£३

किमस्माभि: स्त्रीभि: पुरुषाणां वा वदनविवरादोदनकवल-माच्छिय गृह्यते, त्राहोस्वित् पाकोन्मुखानां शालिकलमानां चेत्रेषु पुनरप्यकाण्डे हलसभ्चार: क्रियते यद् हन्त ऋाश्रिता अपि वयं युष्माकं दहनदृष्टौ निपतिता:। जीवानां पुरुषत्वेन स्रीत्वेन वा जन्मश्रहणं नाम न जातु तदायत्तम्, कर्म वा ईश्वरो वात्र प्रभवति । एवच्च कोऽयमस्माकमपराधो येनापत्यत्वे समा-नेऽपि तनय एव पितुः स्नेहसर्वस्वमधिकरे।ति, न तु कन्यका । पुत्रजन्मनि पितुर्हर्षातिशयः शरीरेऽपि न मीयते, कन्योत्पत्तौ तु वज्रे स्वेव तस्य मस्तकं पोड्यते, दिश: शृन्या: प्रतिभान्ति, जगच सर्वं विषादपरिपूरितमिव दृश्यते। पृथिव्यपि कन्यकाया भारेण सार्द्धत्रिहस्तमधागच्छतीति वदन्ति । किमुच्यते, कन्य-काया मृत्युरिप पितुई षीयैव सम्पद्यत इत्यपि पश्यामः। कष्टम्, गृहपालितस्य कस्यचिद् विहङ्गस्यापि कुक्कुरस्यापि च मरणे गृहाधिपते: कातर्ट्यं दृश्यते, न तु कन्यकानां मरणे ! तिर्यग्भ्योऽपि कन्यकानां जीवितं हेयतरम्।

ते।

11-

1

वनं

11-

ात

ात्

या

या

17-

ज-

वा

यो

ना वि

घ,

ता,

सम्पादक महाशय, अस्मान् प्रति पुरुषाणां यदितिनां विद्वेषां न तत्र प्रमाणाभावः। शास्त्रमिदं सर्वं तेषामेव वशं-वदम्। यस्य कस्याप्येकस्य प्रन्थस्य यत् किमप्येकं पत्रमु-द्वाट्य दृश्यताम्, तत्रैवास्माकं हृदयमर्मभेदिना निन्दावादा उपलभ्येरन्। आवेदमासाहित्यं च सर्वत्रैवास्माकं विगानम्। चिणं नेत्रमुन्मील्य दृश्यताम्—ऐतरेयहाह्यणे महता प्रबन्धेन पुत्राणां गुण्राशिमुपवर्ण्यं व्यर्थमेवास्माकं कन्यकानां हृद्ये सपदि

स्४

### प्रबन्धप्रकाशः

निशितं शूलं प्रवेशितम् । तद्यथा, महर्षिर्नारदे। हरिश्चन्द्रेण ''किंस्वित् पुत्रेण विन्दतं" इत्याद्येकया गाथया पृष्टो दशिमर्गाः थाभि: पुत्रगुणान् कथयन् अकाण्डेऽवे।चत्—

"अत्रं ह प्राणः, शरणं ह वासे।,
रूपं हिरण्यं पशवी विवाहाः।
सखा ह जाया कृपणं ह दुहितां,
ज्योतिर्ह पुत्रो परमे व्योमन्॥"\*

दृष्टं महाशय सम्गदक, ''कृपणं ह दुहितेति''—दुहिता हि केवलं दु:खकारित्वाद् दु:खहेतुर्भवति । इत्थमेव तद्राक्यः स्यार्थ इति श्रीसायणाचार्योऽभिप्नैति । दुहितॄणां दे।भाष्येऽन्य-दिप स्मर्थ्यते—

''सम्भवे स्वजनदु:खकारिका, सम्प्रदानसमयेऽर्घहारिका। यै।वनेऽपि बहुदेशकारिका दारिका हृदयदारिका पितु:॥" इति ।†

दुहितॄणां पितृधनाधिकारोऽपहृतो युष्माभिः शास्त्रानुशासनः व्याजेन । तावतापि श्रीमतां न सन्तेषः । यदस्माभिरन्तराः नतरा पितृसकाशे किञ्चित् प्रार्थ्यते, तत्रापि युष्माकमत्त्रमा।

तदिदमवलम्बय उपहासादिप यूयं न विरमध। तेन हि "दुहिए" पदस्यापि युष्माभिरभिनवे।ऽर्धः किल्पतः। उक्तं यास्केन

ऐतरेयब्राह्मणे तृतीयेऽध्याये प्रथमं खराडम् ।
 त्रित्रेय सायणेन भृतोऽयं श्लोकः ।

"दुहिता दुर्हिता, दूरे हिता, देग्धेर्वेति"। तदिह देग्धेरिति सूत्रमवलम्ब्य युष्माभिरुच्यते— "सा हि (दुहिता) नित्यमेव पितुः सकाशाद् द्रव्यं देगिध, प्रार्थनापरत्वात्" त्राते दुहि-तेति। त्र्रहो ये खलु पितुः सर्वे धनमधिकुर्वन्ति, न ते पितु-देग्धारः, परन्तु ता एव तपस्वन्यः या हि सर्वधनवश्चिता अन्तरान्तरा द्वित्रं वसनखण्डादिकं प्रार्थयन्ते!

द्रेण

गीः

इता

म्य-

न्य-

नन-

रा.

IT II.

ਰ"।

जन्ममात्र एवास्माकं पिता गुरुणेव भारेण दूयमाना महाननर्थः प्राप्त इति शङ्कमाना, यथाकथमण्यस्तु, गेहतोऽस्मान् बहिक्कर्त्तु मिच्छति । तेनैव हि तस्य चेतसः प्रसादः । तथा च
जन्मदिनप्रभृत्येव कुत्रैनां नयामीति पिता न खिद्यते । तेन
चास्माकं 'कन्येति' अपरमेकमभिधानमुत्पत्रम् ‡—''कन्या—
क्वेयं नेतव्या भवतीति" युष्माभिरेवेदं कृतं निर्वचनम् ।

अपरोऽिप कश्चिद् युष्मासु कथयति—
जातेति कन्या महती हि चिन्ता
कस्मै प्रदेयेति महान् वितर्कः।
दत्ता सुखं यास्यति वा न वेति
कन्यािपतृत्वं खलु नाम कष्टम ॥

पार्वतीपरिणयकारेणाप्यस्यैव प्रतिध्वनिरुत्थापितः—' कन्यापितृत्वं खलु गृह्मोधिनामधिकतरं दुःखमावह्तीति"।

भट्ट सम्पादक, विवाह एवास्माकं सर्वानर्थमूलम्। कन्यकानां वरलाभार्थमेव पितरा दूयन्ते । तेनेव चैषामस्मास वैमनस्यं दृश्यते। किन्तु पृच्छामि — किं नु खलु कन्यका ह्योवा त्रापराध्यन्ति ? जानीषे यत्र क्वापि धनिकाय वा, निर्धनाय वा, विज्ञाय वा, मूढाय वा, सुरूपाय वा, कुरूपाय वा, कुलीनाय वा, अकुलीनाय वा, अनुमताय वा, अननुमताय वा यस्मै कस्मै-चिदपि प्रदीयमानापि न जातु युष्माकं कन्यका प्रकाशं कि चिदन्यथा त्रवीतिः न सा विवाहसमये इयद्धनं देयमिति निर्बन्धेनापि पितुर्धनमधिकच् मिच्छति । सा खलु युष्मित्रये।गेन ऋाबाल्यं परिचितानि ऋात्मीयत्वेनाभिमतानि सर्वाण्यपि वस्तुनि सपदि परिहाय किंग्मिशचदचिन्तितपूर्वे प्रदेशे सर्वथापरिचितैः रिभनवैर्जनै: चिरंस्थातुमिप गच्छिति। कि बहुना यदेव कि चिज्ञनक इच्छति, तदेव कन्यका करोति। एवमपिन प्रसीदति वा हृदयमिति सर्वथा दु:खसंवेदनायैवास्माक जीवनम्। पतिगृहे सुखं भवेत्रवेति दूरमास्ताम्, हन्त पितुगृ हेऽप्यवस्थानं नास्माक सुखम्। अस्मद्विवाहसम्पादनभारिवन्नानां विषाद-कविलतवदनानां पित्रादीनां चित्तग्लानिमालोक्य कस्य नाम चेतिस सुखमुदेतु । सम्पादक महाशय, ईदृश एव युष्माक-मस्मासु अनुप्रहप्रकार:। अधवा अर्लं विस्तरेग्रेति शिवम् ॥

[ मित्रगेष्ठीपत्रिका, द्वितीयवर्षे पृ० १००—१०३]

# गीर्वाणवाग्या अभ्युदयोपायाः

तापत्रयावलिविमूच्छितचेतनाना-मात्मस्वरूपमवमत्य सदा स्थितानाम्। **अज्ञाननाशनपटूनवबे।धहेतून्** वेदान्विकासयति यस्तमहं नते। ऽस्मि॥ विनयभाववशेन नतेन तं त्रिभुवनाधिपति शिरसा ततम्। अमितमोद्युतं करुणानिधि-मविदितं परिते।षयितुं यते॥ अयि भा । अशेषशास्त्रतत्त्वानुशीलनसञ्जातनिर्मलशेमुषीकाः सामाजिका: ! श्रीमतां समत्तं देववाण्याः समुत्रतेरुपायमधि-कुत्योपन्यसितुं प्रवृत्तस्य यत्सत्यं वेपत इव मे हृदयम्। तथाहि---नानाशास्त्रविचचगोऽपि प्रथमं प्राप्तः सभां मानवः सम्यक्पारयते न भावकथने सङ्कोचवश्यः सदा। चित्रं ने। यदि वेपनं मम हृदः सञ्जायते सम्प्रति यस्मान्नास्मि विचच्चणः, पुनरियं संसत्सतां नृतना।। अथापि श्रीमतामादेशरूपं महान्तमनुप्रहं शिरसा विभ्राणः

चन्द्रोदये तु सत्यपि द्विजवृन्दं कित्र भासते गगने १

तद्वद्विदुषां

I

ासु

वा-

वा,

वा,

स्मे-

ाशं

1ति

गेन

नूनि

वतै∙

देव

ा न

म्।

याने

ाद-

TH

雨-

11

मध्येऽप्रौढोऽपि न देशमाक्रथने।।

<sup>\*</sup> २८ । ११ । १६१३ ईस्वीतिथ्यां ''काशीसंस्कृतसमिता'' पिट-ते।ऽयं लेखे। ग्रन्थकर्ता ।

इत्यस्मित्रर्थे च श्रद्धानः

नीरसमिप मम वचनं कृत्वा करुणां सुशीलसंभृतास्। त्राकर्णयन्तु भव्याः सन्तर्तुष्यन्ति परभणिते।।। इत्येवं तत्रभवतामवधानं दीयमानमभ्यर्थये।

सभ्याः ! अद्य खलु कथं नु देववाण्याः समुत्रतिर्भवेदित्यरिमन्विषये किश्चिदावेदियतुं समादिष्टोऽहं श्रीमद्भिः । महानेष
गभीरा विषयः—विशेषता मादृशां विषये— नैकशास्त्रनेकभाषापरिशीलनापेची च । उन्नत्यवनतिव्यवहारस्य सापेचत्वेन कस्या
अपि भाषाया उन्नत्यवनत्योरवधारणाय नैकभाषाणां तारतम्यपरीचणस्यावश्यकत्वात् तद्विषयकज्ञानस्यास्मिन्विषये नितरामावश्यकत्वम् । कस्या अपि भाषाया वस्तुस्थितेरवगत्यै च तदन्तर्गतनानाशास्त्राणामवस्थाया अपि ज्ञानमपरिहार्यमिति नैकशास्वपरिशीलनस्याप्यावश्यकत्वं स्फुटमेव । तथापि यथामिति
विषयेऽस्मिन भवतां पुरः किश्चिद्वक्तुमुपक्रमे ।

इह खलु परिवृत्तिशालिनि जगति, तत्रापि जायत्यतिमानमहिष्ठि काले, कंस्यापि सर्वदैकरसेनैवावस्थितिर्नितरामसम्भवा। सर्वमिषि वस्तु परवशं चक्रनेमिक्रमेणं नानावस्थाः समुपभुङ्क्ते। यत्र दिनं तत्र रात्रिः, यत्र च रात्रिस्तत्र दिनं पर्यायानुसारमाविर्भवति।

एतित्रयमानुरूपमेव चिराजजगिददमुत्रतिपथानुगं सम्प्रिति समालोच्यते । उदयाचलमारूढो भगवान् ज्ञानभास्वान् भुवनः माभासियतुं प्रवृत्तः । सर्वोऽप्यिवद्यातिमस्रापगमे मोहिनिद्राः मुन्मुच्य स्वीयस्वीयपदार्थजातपरीत्त्रणपरा दृष्टिपथमायाति । अनुसरन्त एवैतन्नियमं चिरादस्मद्देशीया देववाण्याः स्वरूप-मालोचयितुमुद्यतास्तदुन्नत्युपायपरिमार्गग्रपराः सन्ति ।

न च उन्नतेरुपायचिन्तंनमवनितमादौ स्थापयित । तत्र "सित कुड्ये चित्रम्" इति न्यायेन देवबाण्या अवनतेरेवाभावात्तदुन्नत्यु-पायचिन्तनस्यामूलकत्वं वैयर्थ्यापत्तिश्चेति वाच्यम् । तदवनतेः साम्प्रतं साचात्त्वात्, सर्वेः स्वीकृतत्वाच । तत्रैतेश्लोका भवन्ति—

ा-वि

1-

या प-

1

द-

11-

ति

म्रि

rfq

देनं

उति

ान· द्रा- दैवी वाणी पुरा यासीदुन्नतेरासने स्थिता।
दौर्भाग्येणास्य देशस्य दुर्दशामद्य सा गता॥
या प्राचीननिबन्धेषु लोकभाषेति वर्णिता।
भारतान्येषु देशेषु कम्बोजादिषु भाषिता॥
सौकस्यापि नरस्याद्य न भाषात्वेन गण्यते।
त्र्यापि मृतभाषेति लोकौर्हा! सातिनिन्द्यते॥
विस्तर: क्वान्यभाषाणां तदवस्था च सम्प्रति।
क्व चैषा देववाणी, हा! महान भेदः प्रतीयते॥
भोजविक्रमवत्कोऽपि न तस्याः पेशषकः क्वचित्।
प्रष्टार: सन्ति सर्वत्र ह्यन्यासां कोऽत्र संशयः १॥
कूपोदकं यथा तद्वद् रुद्धं बद्धं च वाङ्मयम्।
पुरावन्नाद्य विद्वांसी दृश्यन्ते भारते क्वचित्॥

भव्याः ! नेयमत्युक्तिः । यत्रास्मात्कालात् स्यूलदृष्ट्या चतुर्दशशतसंवत्सरेभ्यः प्रागपि —

पुरा विद्वत्तासीदुपशमवतां क्लेशहतये गता कालेनासौ विषयसुखसिद्धचौ विषयिगाम्।

इदानों तु प्रेच्य चितितलभृतः शास्त्रविसुखान्

ग्रहो कष्टं ! सापि प्रविदिनमधोऽधः प्रविशति ।।

इत्येवं राजर्षिणा भर्त हरिणा तस्या ग्रवनितः प्रदर्शिता, तत्राद्य
सम्यक् प्रवृत्ते सर्वथा प्रतिकूले वर्तमाने काले, सम्प्रतिष्ठिते
चान्यभाषाणां साम्राज्ये, तस्या ग्रवनितं प्रति नहि भवितुमहिति
संशयलेशावकाशः । तदेवं पूर्वमेवोन्नतिसद्भावात्तदुन्नतेनीपेचितत्विमिति वदन्तः परास्ताः ।

ततश्च दृष्ट्वाप्येतां सर्वलोकविदितां देववाण्या अवनितम्, स्मृत्वापि तस्या नाम्नैव समाख्यातं त्रिलोक्यामसाधारणं पूर्व-कालिकं परमं यशः को नाम भारतबन्धुर्धमधुरीणो धीमांस्तदुत्र-त्युपायसमालोचने मन्दप्रयत्नो भविष्यति ?

तत्र "प्रयोजनमनुद्दिश्य मन्दे। ६पि न प्रवर्तते" इति न्यायानुसारेणैतत्तावद्विचारणीयं यत् किन्नु खल्वस्मिन् प्रसङ्ग उन्नतिः
शब्देनाभिप्रेयते, कथं च तत्स्वरूपनिर्णयः कर्नु शक्यत इति ।
एतद्विचारानन्तरमेव तस्या उन्नत्युपायचिन्तनमवसरप्राप्तत्वेन
समुपयुज्यते । तत्साधनार्थं च प्रयतितुं शक्यते । तदन्न
प्रथममेतदेवाधस्ताद्विचार्यते ।

श्रव्यत्वे तावत्कस्याश्चिद्धाषाया उन्नतिस्वरूपनिर्णये प्रवृत्तेनानेकविषयेषु दृष्टेरनुधावनमाकाङ्च्यते । शब्दान्तरेष्वयमेवार्थ
एवं वक्तुं शक्यते यत्कस्याश्चिद् भाषाया उन्नतिस्वरूपपरीचाणायैते तावदधोनिर्दिष्टा विषयाः समालोचनीया:—

(१) प्रथमं तावत्तस्या भाषाया भाषिणां संख्या।

(२) द्वितीयं देशापेच्चया तस्या विस्तृति:। अर्थात् कियान् देश:, को देश:, कति देशा वा तां भाषां भाषन्ते।

तद्यथा 'इंग्लिश'भाषाभाषिणां संख्या सामान्येन पञ्चदश-कोटिपरिमितास्ति । स्थूलदृष्टचा सप्तसु अष्टसु वा देशेषु, अग-णितेषु प्रदेशेषु द्वीपेषु च सा भाष्यते ।

परमर्श्वद्रयमप्येतद्दात्वे भाष्यमाणानां भाषाणां विचार-प्रसङ्ग एव समीचितुं शक्यते। प्राचीनभाषाणामथवा तासां भाषाणां विषये तु, याः सम्प्रति कुत्रापि न भाष्यन्ते, ऋपि तु पुराकाल एव याः किस्मन्नपि देशे भाषिता ग्रासन्, नैतद्विचा-रणीयं भवति। यता नाद्यत्व एकोऽप्येतादृशो मानवे। यस्यै-कापि तासां स्वभावते। मातृभाषा भवेत्। दै।भीग्येणास्माकं देववाण्यप्येतद्द्वितीयकोट्यामेव पतिता भवति। साप्यद्यत्वे न क्वापि कोनापि स्वभावते। मातृभाषात्वेन भाष्यते।

(३) तृतीयं तदीयसाहित्यस्य विस्तर उपयोगिता ( उपा-देयता ) वर्तमानकालप्रवाहस्तदध्ययनाध्यापनसीलभ्यं च ।

1.

त्र

T-

त्रस्यार्थस्य हि समीत्तर्णं प्राचीनेत्कृष्टभाषाणामाधुनिक-भाषाणां च स्वरूपावधारणे समानत्वेनेपयोगि । त्र्यत एव च प्रधानम् । युक्तं चैतत् । साहित्येनैव हि कस्याश्चिद् भाषाया । गौरवं महिमा च वस्तुतः प्रतीयते । साहित्यमेव भाषायाः स्थिरा सम्पत्तिरनन्तः शेवधिश्च । सभ्यतायां उत्कर्षापकधीं, दर्पणे रूप- । मिव, सद्यः साहित्य एव प्रतिबिम्बीभावमापद्येते । साहित्यद्वारैव । पूर्वपूर्वेत्रम् विभिर्महर्षिभिर्मुनिभिराचार्येः कविभिश्च "साचात्कृत- धर्माण ऋषयो बभू बुस्ते ऽवरेभ्यो ऽसाचात्कृतधर्मभ्य उपदेशेन मन्त्रान्सम्प्रादुरुपदेशाय ग्लायन्ते। विल्सग्रहणायेसं प्रन्थं समाम्नासिष्वेदं च वेदाङ्गानि च" (निरुक्ते १।२०) ''कि पुनराहानां प्रामाण्यम् ? साचात्कृतधर्मता भूतद्या यथाभूतार्थचिख्यापियपेति। ग्राप्ताः खलु साचात्कृतधर्माण इदं हातव्यमिदमस्य हानिहेतुरिदमस्याधिगन्तव्यमिदमस्याधिग-महेतुरिति भूतान्यनुकम्पन्ते । तेषां खलु वै प्राणभूतां स्वयमनवन बुध्यमानानां नान्यदुपदेशादववे।धकारणमस्ति । न चानववे।धे समीहा वर्जनं वा। न वाकृत्वा स्वस्तिभाव:, नाष्यस्यान्य उपकारकोऽप्यस्ति। हन्त वयमेभ्यो यथादर्शनं यथाभृतसुपदि-शामः, त इमे श्रुत्वा प्रतिपद्यमाना हेयं हास्यन्त्यधिगन्तव्यमे-वाधिगमिष्यन्तीति । एवमाप्तीपदेश:।'' (न्यायभाष्ये २।१।६८) इत्याद्यनुसारमनुकम्पापरै: प्रज्वालितं ज्ञानज्योति: स्यूलसूच्मा-द्यनेकविधपदार्थजातविषयकं तेषामनुभवं विचारं च प्रख्यापयत् सहस्रशा वर्षेष्वतीतेष्वपि उत्तरीत्तरं विवर्धमानमद्यापि समुद्रा-समानं संदृश्यते । यद्विषये हि

त्रह्मादयो विश्वहिताय तप्त्वा पर:सहस्राः शरदस्तपांसि । एतान्यपश्यन्मुनयः पुराणाः स्वान्येव तेजांसि तपामयानि ॥ इति किञ्चित्परिवर्तिता महाकविभवभूतेरुक्तिर्वक्तुरभिष्रेतप्रसङ्ग-भङ्गेऽपि सम्यक् सङ्गच्छते ।

ततश्च कस्या अपि भाषायाः स्वरूपनिर्णय एतदेव मुख्यते। विचारणोयं भवति यदस्ति कि चित्सर्वमनीहारि निखिलपुरुषार्थ- न

थं

IT

T

**T-**

ा-धे

य

न्

साधकमखिलदुरितापहारकं च तत्सारभूतं साहित्यं तस्यां भाषायाम् । सत्यपि च तस्मिन् विषयाणां समष्टिव्यष्टिदृष्ट्या कियांस्तस्य विस्तर: कियच गाम्भीर्यम्। अथवा भिन्नभिन्नदेश-कालेषु वर्तमानाभिर्मनुष्यजातिभिः प्रचारितेषु समुत्रतिपदं च नीतेषु नानापुरुषार्थोपयोगिषु दर्शनविज्ञानधर्मशास्त्रकाव्यसङ्गीता-दिविषयकेष् शास्त्रेषु तदवस्थायास्तारतम्यदृष्ट्या कस्य कस्य शास्त्रस्य केन केन च परिमाणेन प्रचारणं समुत्रतिश्च सम्पादिते तस्यां भाषायाम्। सत्स्वपि च नानाविषयकगूढगम्भीरनिब-न्धेषु कियती तेषामुपयोगिता उपादेयता च । उपादेयतासद्भा-वेऽपि, एतदपि समीचणीयं यदद्यत्वे कीदृशी तस्य साहित्यस्य गति: - उन्नतिमुखी कि वावनतिमुखी। ग्रथवा नानादेशीय-शास्त्राणामुत्रतेरपेत्तया तस्य गति: सन्तेषावहा न वा। अन्तत एतदपि विचारणीयं यत्तत्साहित्यज्योति:प्रकाशोऽन्तरायमन्तरेण साधारगाजनतां यावदिधगन्तुं शक्नोति न वा। शब्दान्तरेषु तदध्ययनाध्यापनसौलभ्यमपि वर्तते न वा।

देववाण्याः साहित्यस्य तावदतिविस्तृतत्वे परमोत्कृष्टत्व र उपादेयतायां च दिष्टचा निह कस्यचिद्विवादः । संसारे निह काचिदेतादृशी भाषा यस्याः साहित्यं प्राचीनतादृष्टचास्याः साहित्यस्य समतामासादयेत् । विस्तृत्यपेत्तयापि 'ग्रीक' 'लैटिन' इत्यादिपरमप्रसिद्धप्राचीनोत्कृष्टभाषाणां कयोरिप द्वयोः साहि-त्यमेकत्रीकृतमपि न तावद्विस्तृतं यावदेववाण्याः । न चापि देववाणीसाहित्यं साकल्येनाद्य यावत् समुपलभ्यते। परःसह-

। स्राणां प्रन्थानां प्रन्थकाराणां च कोवलं नाममात्रेणीवाललेखा नानाप्रनथेष दृश्यते । निरन्तरं च प्रकाश्यन्ते जुतनन्तनप्रनथ-रतानि प्राचीनसंस्कृतप्रन्थोद्धारतत्पराभिनें कसंस्थाभि:। तदेतत्सर्व देववाण्याः साहित्यस्य निरुपमां विस्तृतिसेव ख्यापयति । द्योत-यति च 'कलां नार्हन्ति पाडशीम्' इत्यस्य चरितार्थतां संस्कृ-तापेचया उपर्युक्त 'लैटिन' ग्रादिभाषाव्यतिरिक्तप्राचीनभाषाणां विषये। अर्थगाम्भीर्यभावसीन्दर्याद्यपेत्तयापि संसारभाषाणां— न केवलं प्राचीनानां किन्तु ऋाधुनिकीनामपि — शिरोमग्गीभृतैव ना देववाणी। उपनिषदेा, भगवद्गीता, दर्शनशास्त्राणि, भाग-वतम्, शाकुन्तलम्, उत्तररामचरितम् इत्याद्यले। किकसाहित्य-रत्नैरलंकृता सा सहसैवान्या भाषा अतिकामति । एकैकमपि हि एतादृशं साहित्यरत्नं कस्या अपि भाषायाः सौभाग्यसम्पा-दनायालं गौरवास्पदं च। धर्मार्थकाममाज्ञाख्यानखिलानेव च पुरुषार्थान् लदयोकृत्य प्रवृत्तं तत्साहित्यम्। सर्वाङ्गसम्पूर्णम् ।

न केवलमेतावतैव तस्याः प्राधान्यम् । अतिप्राचीनत्वेनास्या वेदादिरूपसाहित्यभागस्य नानाविषयाणां तुलनात्मकदृष्ट्याध्य-यनेऽप्यतीवेषयोगिनी देववाणी । अस्याः शब्दरचनायाश्चाति-स्पष्टतया चिरकालादेव च लोकोत्तरप्रतिभानवद्भिराचार्थेव्यक्ति-तत्वेन निरुक्तत्वेन च स्वपरिवारसम्बन्धिनीनां 'इंग्लिश', 'जर्मन', 'श्रीक', 'लैटिन', प्रभृतीनां भाषाणामध्ययने चास्याः परमी-पयोगित्वं भाषाशास्त्रवेदिनः कस्य न विदितम् । अत एव

१०५

'जर्मनी', 'श्रमरीका' इत्यादिसुदूरनानादेशेषु शतशोऽध्यापका-श्छात्राश्च तदध्ययनाध्यापनतत्पराः श्रूयन्ते ।

वेा

थ-

तः

**5**-

Πİ

व

T-

7-

पे

T-

व

च

ΙŢ

-

1-

.

भारतवर्षीयान प्रति तु तस्या उपयोगित्वप्रतिपादनं केवलं पुनरुक्तिरेव। न केवलं तेषामितप्राचीनेतिहासो नितान्तं देव-वाण्या ग्रध्ययनादेवावगम्यते। तेषां सभ्यताया धार्मिकविश्वा-सानां च प्रासादस्य यूलिभित्तिरिप संस्कृतसाहित्य एवावतिष्ठते। ग्राधुनिक 'हिन्दी', 'बङ्गाली' प्रभृतिभाषाणामप्यन्ततः संस्कृत-में मेवोत्पत्तिभूमिः। किं बहुना जनमप्रभृति मरण्पर्यन्तं तेषा-मभ्युदयनिःश्रेयससाधनतत्परा सततं स्वसाहित्यसरेारसामृतेन तानाप्याययन्ती सर्वथा मङ्गलमयो मातृकल्पैव भारतीयानां देववाणी।

सत्यपि सत्य एतिस्मंस्तिद्विषयकवृत्तान्ते महानेष परिताप्विषयो यत् तस्या अधिनकप्रवाहा न सन्तेषावहः। सत्यं प्राचीनमन्थाद्धारः प्रतिदिनं क्रियमाणः श्रुतिपथमायाति। सत्यं यत्तस्या अध्ययनाध्यापनं सुदूरदेशदेशान्तरेषु क्रियते। तस्या गौरवं यशश्च प्रतिदिनमुत्तरोत्तरं विवर्धमानं सान्त्वयित ना भारतीयानां चेतांसि। तथापि सर्वमेतत्प्राचीनसाहित्यमात्रविपयकम्। अद्यत्वे तस्याः साहित्यस्य गतिरवनितमुखी एवेत्यत्र नहि कस्यचिद्विवादः। चिरादेव नानाशास्त्रेषु नूतनविचाराणां सृष्टिस्तद्द्वारा तस्याः साहित्यस्य समुन्नतिश्चावरुद्धारा तस्याः साहित्यस्य समुन्नतिश्चावरुप्धणकारिष्धायोकाः विद्यपणीकर्णारः, परन्तु वस्तुतः स्वोपज्ञविचारविचारकाणां नूतन-

१०६

प्रन्थनिर्मातृणां सर्वथाऽभाव एव । ज्यौतिषदर्शनवैद्यकप्रभृति-शास्त्राणां प्रायशः सर्वेषामेव विषये समानेयमवस्था ।

न चापि तस्या ऋध्ययनाध्यापनसीलभ्यं प्रचारबाहुल्यं च यथाभीष्टं विद्यते। पुरा खलु ''महान् हि शब्दस्य प्रयोगः विषय:। सप्तद्वीपा वसुमती त्रयो लोका:...।" कि 🗃 ''शवति-र्गतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाषिते। भवति । विकार एनमार्या भाषन्ते शव इति।" ( महाभाष्ये परपशाहिको ) इत्यादिप्रमाग्रेभ्यो न केवलं भारतवर्ष एव किन्त्वस्माद् बहिरपि तस्याः प्रचार त्रासी-दित्यवगम्यते। ''तत्रायमप्यर्थ इदमपि सिद्धं भवति प्राजितेति। किञ्च भा इष्यत एतद्रूपम् ? बाढमिष्यते । एवं हि कश्चिद्रै-याकरण स्राह। को ऽस्य रथस्य प्रयेतेति। सूत स्राह। स्रायु-ष्मन्नहं प्राजितेति । वैयाकरण त्राह । ऋपशब्द इति । त्र्याह । प्राप्तिज्ञो देवानांप्रियो न त्विष्टिज्ञ इष्यत एतद्रूपमिति । वैयाकरण स्राह। स्राहो खल्वनेन दुरुतेन बाध्यामह इति। स्त त्राह। न खलु वेबः सूतः सुवतेरेव सूता यदि सुवतेः कुत्सा प्रयोक्तव्या दु:सूतेनेति वक्तव्यम्" ( महाभाष्ये २ । ४ । ५६)। ''उदहारि भगिगि या त्वं कुम्भं हरसि शिरसानड्वाहं साचीनमभिधावन्तमद्राचीरिति" (महाभाष्ये १।१। ५८)। कि चा

विप्रोऽिप यो भवेन्मूर्खः स पुराद् बहिरस्तु मे। कुम्भकाराऽिप यो विद्वान् स तिष्ठतु पुरे मम।।

(भोजप्रबन्धे)

काव्यं करोमि न हि चारुतरं करोमि यक्षात्करोमि यदि चारुतरं करोमि। भूपालसौलिसणिमण्डितपादपीठ!

ते-

η.

ते-

न्ते

न

Ĥ-

11

हुं-

यु-

रूत

1

ते:

हि

हे साहसाङ्क ! कवयामि वयामि यामि ॥ ( भोजप्रवन्धे भे।जं प्रति कुविन्दस्यैकस्य वचनम् )

इत्यादिसाच्यानुसारं न केवलं मनुस्मृत्यादिधर्मशास्त्राणामादेश-मनुसृत्य द्विजेष्येव तस्याः प्रचार त्र्यासीत्, किन्तु द्विजातिव्यति-रिक्तः सूतकुविन्दकुम्भकारादिभिरिष साधीयते स्म। "प्रत्यिभ-वादेऽश्हे" इति पाणिनिसूत्रेऽश्ह्रप्रहणेन, निरुक्तेऽष्टाध्याय्यां च तस्या भाषात्वव्यवहारेण च तस्याः प्राचीनकाले सार्वजनीनः प्रचार एव द्योत्यते। किञ्च

मुनीनां दशसाहस्रं योऽत्रदानादिपोषणात्। ग्रथ्यापयति विप्रर्षिरसी कुलपतिः स्मृतः ॥

इत्यनेन कुलपतिलच्च एन इतिहासप्रसिद्धानां नालन्दातचिशिला-दिविश्वविद्यालयानामद्यतनीयानामि विदुषां विस्मयोत्पादकेन विद्यान्तेन च देववाण्याः पुरा प्रचारातिशय एवानुमीयते । प्रमारतवर्षे ऽप्यनुपलब्धानामनेकेषां संस्कृतप्रन्थानां चीनितिब्बत- रिप्मृतिदेशीयभाषासूपलब्धेरनुवादप्रन्थेरिप देववाण्याः सैव गुणगाथा गीयते ।

एवं सित, अद्यत्वे विस्तरदृष्टचा (न्यथा वा सर्वथा संकुचितगात्रा हीना दीना च दृश्यमाना सा कथं न कदर्थयेदस्माकं चेतांसि। न केवलं द्विजातिव्यतिरिक्तै: कुविन्दादिभिष्ठो स्याव्यतिरिक्तै: चित्र- यादिभिरेव वा तस्या अध्ययनाध्यापनं परित्यक्तम् , किन्तु ब्राह्म-ग्रोध्विप अत्यल्पा संख्यैव तस्या अध्ययनाध्यापनपरा दृश्यते ।

तत्रैतस्याः प्रत्यचाया अवनतेः कानि कारणानि, कथं च तस्याः पुनरिष प्रचारबाहुत्यं सम्भवतीति विचारणीयम्। प्रथमं तावदवनतिकारणानि संगृह्यन्ते।

स्रवनिकारणनिर्देशप्रसङ्ग एतत्तावदवधारणीयं यदुक्ताव-नतेः कारणानां द्वैविध्यं वर्तते । प्रथमं खलु तानि कारणानि सन्ति येषां विषये संस्कृतभाषाभ्युत्रतिं चिकीषवे। वयं चिर-कालादेव निरुपाया विवशाश्च संवृत्ताः स्मः । तद्यथा विदेशीय-राजशासनम्, विदेशीयसभ्यताप्रचारः, आधुनिकभारतवर्षे विभिन्नानां नृतनधर्माणामुदयो विभिन्नधर्मिणां सङ्घर्षश्च । निय-तमेव सत्स्वतेषु सर्वथा नृतनकारणेषु संस्कृतभाषायाः पुनरिष् प्राक्कालीना समुन्नतिरसाध्या । परमुक्तकारणभिन्नानि यानि तदवनतिकारणानि तेषां प्रतीकारिवषये सर्वथेत्र स्वाधीनाः पर-मुखानपेचिणश्च वयम् । स्रत एवात्र प्रसङ्गे तेषामेव निर्देशः समुचितः । तादशकारणानि चैतानि—

(१) लेखरील्याः काठिन्यम्। प्राचीनप्रन्थानां विषये सर्वविदितमेवैतद् वृत्तं यत्तेषां लेखरीली स्वाभाविकी अत एव सरला प्रसादगुणबहुला च विद्यते। नूतनप्रन्थानां पुनरन्यः थेव गाथा। मूलप्रन्थानामपेत्तया टीकाप्रन्थानामधिकतरं काठिन्यं कस्याविदितम्। न चैतादृशं वृत्तमन्यासामुन्नतानाः माधुनिकीनां भाषाणां विषये।

(२) अर्थगौरवमन्तरेण शब्दाडम्बरेऽत्यादरः। गद्यपद्या-त्मकेषु काव्ययम्थेषु प्रसिद्धमेवैतत्। प्राचीनानां कवीनामर्था-लङ्कारेषु याद्दशः समादरे। न ताद्दशः शब्दालङ्कारेषु। उत्तर-कालवर्त्तिनां कवीनां तु विषय एतद्विपरीतमेव। एतादृश्येव दशान्यविषयक्रयन्थेष्विप विद्यते।

ह्य-

च

थमं

īq.

ानि

₹.

य-

वर्षे

य-

रिप

ानि

पर

शः

षये

एव

=य-

तरं

ना

(३) विचाराग्यामनुदारता सङ्कीर्णता च। प्राचीनदर्श-नादित्रन्थानामनुशीलनेन स्पष्टमेतत्प्रतीयते यत्तेषां कर्तार: स्व-विरुद्धमतानामपि सम्यगेवाध्ययनं मननं च कृत्वैव तेषां खण्डनाय प्रवृत्ता स्रासन् । ज्यै।तिषादिविषयेषु यवनाद्याचार्याग्रामिष सिद्धान्तान् सम्यगधीत्य तद्विषये स्वभाषायां निबन्धान् निबध्य तेषां प्रचारं कृतवन्त: । जैनादिनिर्मितानामप्यमरकोशादियन्य-रत्नानां सादरमध्ययनाध्यापनं प्राचीनकाले क्रियते स्म । या च परिपाटो अद्यापि दिष्ट्या न सर्वधा समुच्छित्रा। समुचितमेव चैतदाचरणमासीत् । विरुद्धविचाराणां सङ्घर्षत एव, द्वयोर्मल्लयोः परस्परमल्लयुद्धेन तयोर्बलस्येव, ज्ञानस्योत्रतिरुत्कर्षश्च जायते। अन्यथा कूपमण्डूक वदाचरन्ते। ऽनुदारविचाराः सङ्कीर्गहदय। श्च मानवा अवनतेमु खमवश्यं पश्यन्ति। अद्यत्वे चिरकालादेव सर्वयानुदारा एतस्मिन् विषये संस्कृतभाषाध्ययनाध्यापनकर्तारः सञ्जाता:। न क्वेवलं नूतनपाश्चात्यविचाराणामेव विषये तेषामे-ताहशी सङ्कोर्णा मति:, किन्तु स्वदेशीयविरुद्धमतानामपि विषये।

(४) तस्याः शिच्चणेऽनुदारता । उपरि निर्दिष्टमेव यत्पुरा -काले भारते सर्वसाधारणजनतायां देववाण्याः प्रचार स्रासीत् । परमद्यत्वे संस्कृताध्यापकानामतीवानुदारा मतिरिह्मन् विषये। ग्राम्तां तावद् द्विजातिव्यतिरिक्तानां शूद्राणामध्यापनम्। द्विजानामपि सर्वेषामध्यापने महान्तं सङ्कोचमनुभवन्त्यद्यतनीया विद्वांसः। हिन्दूजात्यन्तर्गतानामपि जैनादीनां त्वध्यापनवार्तेव प्रायस्तेषां शिरःसु पीडां समुत्पादयति।

(५) त्रसहिष्णुता। प्राय: संदृश्यते यत्संस्कृतिवद्वां-सोऽतीवासिहष्ण्वा न हि तथा परस्परं सोहार्देन सामनस्येत च वर्त्तितुं समर्था भवन्ति यथंग्लिशादिभाषाणामध्येतार:। एक-स्मिन्नेव विद्यालयेऽध्यापनकार्यमाचरत्सु तेषु परस्परमोर्ध्यादि-बाहुल्यमालोक्यते।

अधैतस्यां हृदयिवदारिकायामवस्थायां समुपस्थितायां कथं पुनरिप तस्याः प्रचारबाहुल्यं सम्भाव्यते किं च तामुन्निनीषुभि-स्तदर्थं कर्तव्यमित्यधस्तात् संचेपेणैव द्योत्यते। यद्यप्यवनिति-कारणविचारणयैव सामान्यते।ऽर्थादापद्यते के क उपायास्तस्या उन्नतेरिति, तथापि विस्पष्टार्थमन्येऽपि केचिदुपाया निर्दिश्यन्ते। एतेषामुपायानां विचारण केषाध्वित्पूर्वमनुक्तानामवनितकारणाः नामिष भानमर्थापत्त्या भविष्यति। उन्नतेरुपायाश्चैते—

(१) पठनपाठनशैल्याः संस्कारः। अद्यत्वे छात्राणां तत्तद्विषयेषु तत्तद्यन्थेषु चाधिकारित्वानधिकारित्वनिर्णयं योग्य-त्वायोग्यत्वविचारं चान्तरेणेव तत्तद्यन्थांस्तानध्यापियतुं प्रवर्तन्ते प्रायशः संस्कृताध्यापकाः। उदाहरणार्थमनेके छात्राः संस्कृत-वाक्यरचनामप्यजानन्तो लघुकौमुदीं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी

वा रघुवंशादिकाव्यानि च पिठतुं प्रवृत्ता जायन्ते । एवं च तेषां परिश्रमस्य समयस्य च व्यर्थमेव नाशो भवति ।

पे।

I J

या

तंव

Ţİ-

येन

斬.

दि-

<sub>र</sub>शं

भे-

ते-

या

ते।

[[-

ΠŤ

य-

न्ते

त-

दी

- (२) उपयोगिम्रन्थसञ्चारः । उक्तहेताः संस्कृतभाषायां तत्तद्विषयेषु प्रविविच्चूणां हितदृष्ट्योपयोगिवालपाठावल्या-दीनां तत्तद्विषयेषु च वालेचितपाठ्यपुस्तकानां निर्माणमा-वश्यकम् ।
- (३) प्राचीनप्रन्थानां विशेषत आकरप्रन्थानामुद्धाराय तेषां पठनपाठनप्रचाराऽत्यावश्यकः। नवीनप्रन्थानां वस्तुतेऽश्रीवगमाय तत्तच्छास्त्राणामितिहासस्य ज्ञानार्थं चाप्युक्तार्थस्यावश्यकता। अन्यथा ''मूले शुष्के नैव पत्रं न पुष्पम्' इति
  न्यायेन नवीनप्रन्थानामिष हासोऽनिवार्यः।
- (४) शिचणिवधौ दचाणामध्यापकानामावश्यकता। अध्यापनकार्ये विशेषतश्च बालानामध्यापने दचाणामध्यापकानामतीवापयोगिता। एवमेव सुलभोपायेनाल्पसमयेनानायासेन
  च बालानां तत्तच्छास्त्रेषु प्रवेश: कर्तु शक्यते। ततश्च यथावश्यकमध्ययनाध्यापनविधौ परिनिष्ठिता अध्यापका यथा सम्पद्येरस्तथा विधेयम।
- (५) संस्कृतज्ञेषु सौहार्ददाढ्यीय तत्तद्विद्यालयेषु पाठशा-लासु च विद्यापरिषदामावश्यकता यत्र विभिन्नविषयानुद्दिश्य प्रेमपुर:सरं लेखद्वारान्यथा वा वादविवादव्यवस्था भवेत्। एवमेव च सभासञ्ज्ञालनकुशला वत्तृताशक्तिसम्पन्नाश्च संस्कृत-भाषाध्येतारो भवित् प्रभवन्ति।

(६) संस्कृतभाषया सहोपयोगिनामन्येषां विषयाणामप्य-ध्ययनं विधेयम्। तद्यथा गणितस्येतिहासस्य भूगोलविद्यायाश्च। अनेनैवोपायेन संस्कृताध्येतृषु सामान्यव्यवहारबुद्धेः समुत्पत्तिः सम्पाद्यितुं शक्यते। अन्यथा

त्रपि शास्त्रेषु कुशला लोकाचारविवर्जिता: । सर्वे ते हाध्यतां यान्ति यथा ते मूर्खपण्डिता: ॥ इत्युक्त्यनुसारं साम्प्रतिमव सदा व्यवहारबुद्धिशून्या: संस्कृता-ध्येतार: प्रायेणोपहास्यतामेव यास्यन्ति ।

(७) नूतनपाश्चात्यविद्यानां स्वदेशीयप्राचीनविद्यानां च समन्वयार्थं यायार्थ्यं न तासां गुणदेषिववेचनार्थं च समाली चनाबुद्धेः प्रादुर्भावः परिमार्जनं च संस्कृतज्ञेष्वतीवावश्यके। एवमेव ते प्राचीनाचार्या इव तत्तद्विद्यासु नूतनविचाराणां सृष्टी समर्था भवितुमर्हन्ति। नान्यथा।

त एते समासत एव गीर्वाणवाण्या अभ्युदयोषाया निर्दिष्टाः । आशासे गुणदेषिववेचका माननीयास्तत्रभवन्तः सामाजिकास्तदेतत्सर्वः विचार्य यदत्रानुपयोगि सदोषं वा तदप-हाय यदुपयोगि गुणयुक्तः च तदङ्गीकरिष्यन्ति । यते। हि ''गुणः गृह्या वचने विपश्चितः"। ततश्चान्ते सविनयः ममेषाभ्यर्थनी—

सारं ततो ब्राह्ममपास्य फल्गु हंसैर्यथा चीरमिवाम्बुमध्यात् ॥.

इति॥

# केकिल ताविद्वरसान् यापय दिवसान्वनान्तरे निवसन्। याविन्सलदिलमालः

काऽपि रसालः समुख्रसति॥

इह खल्वव्याहतपरिवृत्तिशालिनि जगित जावित निखिलभूतजातजरियतिर समाक्रान्ताखिलभुवने काले निह खलु कस्यचन सर्वदैकावस्थायामेवावस्थितिः संभवित । ततश्चानेन नितरामितनृशंसतमेन कालेन ह्युपस्थापितायामापिद किं नु विधेयमापित्रस्रगानिमग्नैरिति मीमांसाव्यितकरे समाधित्सः कश्चद्धोरधुरीणः शोमुषीमद्वरिष्ठः कविकुलमूर्धन्यः कोकिलान्योक्त्या
समुपदिशन्नाह—

### कोकिल तावद्विरसानित्यादि । स्रयं भावः।

इह खलु नानाविधविपन्जाल ज्वालावलीसुदु:सहं भुवनतले काल: खल्वेषाऽतिप्रबलः। विचित्रा ह्ये तस्य कृतिः। निह किष्य-देताहशो हग्गाचरा यो जन्मासाद्य नैनेन कवलीकृतः स्यात्। एष हि स्वर्भानारिप क्रूरतरो महीयांश्च येन कोटिशो भृभृदि-देवो विकरालदंष्ट्रया चर्विता विलयं गताः। समेषां खल्वेष जरियता। योऽद्य महत्पदमिधितिष्ठति, श्रतिशयसुखसौभाग्य-सम्पदमनुभवति, स एवान्येद्युः कालमिहिन्ना तामनुकम्पनीयां दशामापद्यते। एष खलु—य एकदा महांस्तेजस्वी त्रिभुवन-

य.

a i

त:

ता-

च

ों-

छि

या

त:

4-

भूषणः प्रख्यातकीति रिमतबलश्चासीत्, यस्मात्प्रोत्खातारातिकुं-लकाननाद्वित्रस्ता भीतिचिकता विपच्चा नान्यं स्वमाश्रयं त्राणं वामन्यन्त—तमि महीयांसं राजराजपदमुपभुक्षानं सहसार ण्यादरण्यानीं भ्रामयति ।

तदेतां कालविहितां भीषणामवस्थामवेत्तमाणः को नु प्रज्ञा-वान् सर्वदा कस्याप्येकैवावस्था स्थास्यतीति वकतु शकोति ? नैव खल्वेवमेनेन समाक्रान्ते भुवने कस्याप्येकरसेनेवावस्थितेशिचराय न्नं योऽद्य मोदमानस्तिष्ठति, अन्येद्यस्तस्योपरि महर् दुःखं समापतति। ततश्चैकरसेनावस्थितेः सततमसम्भवादाप-दापगाप्रवाहपतितेन किमवलम्ब्य दु:खोदधे: स्वात्मा परित्रातव्य इति विचारणायामयमेवार्थः प्रमितित्वेन वक्तव्या यद् धैर्यमवल-म्ब्य निजदु:खसन्ततेरनित्यतामवगच्छता भाविन्या: सुखसम्पत्ति-सन्ततिसम्भूतेः प्रत्याशयैव तेन निजप्राणत्रागां विधेयमिति। महाजनपरिगृहीतो ह्येष मार्गः। एनमनुसरन्त एव सन्तः संसार यात्रायां सफला भवन्ति । इह लोके हि ये निराशावादि ने।ऽश्रद्दधाना ऋधोरास्ते हि विपत्पातेन केवलं स्वाभीष्सितकार्य-साधनादेव भ्रष्टा जायन्ते, किन्तु प्रायो निजजीवनधारणमि दुर्वहं भारमिव मन्यमानाः स्वप्राण्त्यागीन्मुखा अपि भवन्ति। अथवा महता दैन्येनैव तमाप्रसमयमतिवाह्यन्ति ।

्र ये पुनराशावादिनः श्रद्द्धाना धैर्यधनास्ते हि कदर्यसेवितमः कीर्तिकरमस्वर्ग्यः च पूर्वीक्तं पन्थानमुत्सृष्यः ''त्र्याशावताम्यं लोकः", 'श्रद्धावान् लभते सिद्धिम्",

284

संपदे। महतामेव महतामेव चापदः। वर्धते चीयते चन्द्रो न तु तारागणः क्वचित् ॥ अचिन्तितानि दु:खानि यथैवायान्ति देहिनाम्। सुखान्यपि तथा मन्ये दैन्यमत्रातिरिच्यते ॥

क्ं-

ागां

ार्-

ज्ञाः

ने व

ाय

हद् 14-

| व्य

ल-

त्त-

ते।

17.

दि-

र्घ-

rfq

त।

H.

मयं

इत्येवं चिन्तयन्तः, इह संसारयात्रायामपरिहार्यः खल्वापदां समागम:, आगमापायिनोऽनित्याश्चैते कष्टापाता इति च विश्व-सन्तोऽनायासेनैव तं समयमतिवाह्य स्वाभीष्टमासादयन्ति।

कि चात्रैतद्पि विचारणीयं यत् कालः खल्वेष चक्रनेमिक्रमे-ग्रैव जगदिखलं शास्ति । तथा च, ऋस्थिरे हि सुखिदु:खिनेा: सुखदुःखे ! चर्णेनैव जने। दुःखसागरे प्रचिष्यते, चर्णेन च सुखसम्पत्तिमासाद्य सुखी सञ्जायते । नितरां मोदमानाः चणेनै-वानुकम्पनीयदशासासादयन्ति । वहवश्च चिराय महता दु:खेन कालमतिवाहयन्तः सहसीव महतीं सुखसम्पदमधिगच्छन्ति। नैवैकान्ततः कस्यचिद् दुःखाधिगतिः सुखसमागमे। वाऽऽकण्येते। सर्वेषामपि तयोरन्यतरेण समागमो। (स्थर: चणभङ्गरश्च। ततश्चैवं चक्रनेमिक्रमेण जगच्छासति काले नियतमेव सर्वोऽपि कदाचन कष्टमापद्यते, कष्टमधिगत्य च सुखी भवति इति नियमानुरोधेना-पस्थितास्वपि कदाचिदापत्सु — येनेयमवस्थोपस्थापिता नूनं तेन कालेन मुहुरिप प्रथमावस्था प्रापयिष्यते—इति प्रत्याशया त्याज्यं न धैर्यं विधुरेऽपि काले

धैर्यात्कदाचित्सुखमाप्नुयात्सः॥ इत्यादेशानुरूपं बुद्धिमता धैर्यं संरचणीयम्। यतः सन्तो हि—

त्रिप स्फुटित विन्ध्याद्री वाति वा प्रलयानिले। नापदि ग्लानिमायान्ति हेमपद्मं यथा निशि॥ केन खलु मनस्विनास्य सिद्धान्तस्य सत्यतोपयोगिता च न प्रत्यचीकृता स्वानुभवेन। केन वा महात्मचरितासृतपानरिस केनेतिहासविदा एतत्पोषकाण्यनेकानेकवृत्तानि नाधोतानि।

तथा हि, कस्य खलु भगवत्याः प्रातःस्मरणीयायाः सीतायाः श्चिरितं तिरोहितम्। सा हि जनकनिन्दनी दशवदनेन नीता हन्त! तुहिनाविलेव पद्मिनी, मरुमध्यगतेव मराली, निदाघतत्वेव वल्ली, यूथभ्रष्टेव हरिणी, पाशबद्धेव च शारिका कष्टां दशामाः गता भर्ता गतमानसा दुःखोदधा भर्ता विरहानलेन दह्यमाना

ेत्राशाबन्धः कुसुमसदृशं प्रायशो ह्यङ्गनानां

सद्य:पाति प्रणिय हृदयं विष्रयोगे रुगुद्धि ॥ इतिवचे।ऽनुरूपमात्मानं रचन्ती, अनेकवारं निजप्राणत्यागार्थे कृताध्यवसायापि

विनाशे बहवा देशा जीवन् प्राप्नाति भद्रकम् ।
तस्मात्प्राणान् धरिष्यामि घ्रुवो जीवति सङ्गमः ॥
तथा 'जीवन्नरो भद्रशतानि भुङ्क्ते" इत्यनुसारं च धार्य्यन्ती प्राणान्, भगवत न्नाञ्जनेयादवगम्य भर्ज्युक्तन्तं — मुई र्य्यचिरादेव प्राणानार्थं सम्प्रेच्य भविताऽहमधन्या धन्या इत्यवधारयन्ती सहसा कथितवती—

कल्याशी बत गाथेयं लैं। किकी प्रतिभाति में। एति जीवन्तमानन्दों नरं वर्षशतादिप।।

290

यथा वा, महाभागा राजराजा नलश्चक्रवर्त्तराज्याद्विच्याः वित: कालपांसनेनारण्यादरण्यानी अमन्नपि महत्कष्टजातं सहमानाऽपि

विपदि धैर्यमयाभ्युदये ज्ञमा

सि-

या: तिता

तेव

मा

ार्थ

गर

明

प्रकृतिसिद्धिमिदं हि महात्मनाम् ॥ न मृतो जयति शत्रून जीवन् भद्राणि पश्यति । मृतस्य भद्राणि कुतः ।

काल: समविषमकर: परिभवसम्मानकारक: काल: । इत्यादिवचे । उनुकूलं कालविहितमापत्समयं भाविन्या: सुख-सम्भूते: प्रत्याशया निनाय। एवमेवान्ये ऽपि सहस्रशो दृष्टान्ता स्राबालप्रसिद्धा: ।

तस्माद्वितथमेवेदं यदापदापगाप्रवाहपतितेन धैर्यमवलम्ब्य निजदु:खसन्ततेरनित्यतामवगच्छता भाविन्याः सुखसम्पत्ति-सन्ततिसम्भूतेः प्रत्याशया निजप्राणत्राणं विधेयमिति । तदत्र स्मर्यतामेतद्खिलमालोचयतः कस्यचिद्विपश्चितामपाश्चात्यस्येदं सुभाषितम् —

कोकिल तावद्विरसानित्यादि।

995

प्रबन्धप्रकाश:

अयि दलदरिवन्द स्यन्दमानं सरन्दं तव किमपि लिहन्ता मञ्जू गुञ्जन्तु भृङ्गाः। दिशि दिशि निरपेत्तस्तावकीनं विद्यावन् परिमलमयमन्या वान्धवा गन्धवाहः॥

इमं खलु मोहसलिलप्रचलदूर्मिमालाकुलं बहुविधविपञ्जालज्वालावलोसुदुःसहं संसृतिपाथोनिधिम्, जायत्यिप निखिलभूतजातजरियतिर सततमिखलजगद्यसनसमुन्मुखेऽतिदारुणे करालकालयाहपांसने, सुधीरधुरन्धरोऽपि बिलनां बिल्डोऽपि इतरसाहाय्यनिरपेन्तः कोऽन्वेकाकी समुत्तितीर्षुः पारं गन्तुं पारयित।
निहं जातु कश्चित्सुधोरपरसाहाय्यनिरपेन्तः चण्णमिप तदुत्तितीर्षासङ्क्ष्पं मनाङ् मनस्याकलिय्वयति। सत्यप्येवं कोऽपि मेषमुम्बस्तत्सरलं विभाव्य यदि तद्वच्चापारव्यापृतो वर्त्ततं, नृनं स्वातमा
तस्य न प्रियः, यदेवं जानन्नप्यसौ स्वयमेव पादौ कुठारघातं हन्ति।
धुवमसावेवमेव वक्तव्यो यदनेनाबोधान्धान्धौ निमग्नेन'कुपाणेन
स्वेन प्रहृतसिदमात्मन्यकरुणम्" इति। तदेवं को नु प्रेचावानवगव्छन्नप्येनमितदुस्तरं संसारार्णवम्, जगित लिघिष्टान्यि कार्यजातानि परसाहाय्यमन्तरेण कर्ज्वभपार्थमाणानि चावलोकयन्,
एकाकिना परसाहाय्यमन्तरेण तरणीयमिभधातुमुत्सिहिब्यते।

ततश्चाभिहितगुग्गमेनं नितान्तदुस्तरं संसारार्णवं समुत्तितीः पुंणा यात्रिणा किन्तु वस्तु समाश्रयणीयं यदवलम्ब्यासी समुत्तरः श्रमारसागरं नानाविधविपज्जालज्वालाभ्यः स्वात्मानं त्राय-

माणः, करालकालप्राहादात्मानं रत्तन्, मोहसिल्लप्रचलदूर्मि-मालास्विप कुशली संसारयात्रामितयापियतुमलं भवेदिति मीर्मा-सायां विचारपथमवतीर्णायामयमेवार्थः प्रमितित्वेन वक्तव्या यन्नि-रुपियसुहत्सीहार्दपीतमारुह्य संसारार्णवं समुत्तरीतुं वाञ्छावताऽ-कुत्तीभयेन संसृतियात्रापरेण भवितव्यम् ।

T: 1

: 11

नाल-

भूत-

ाल-

सा-

ति।

ोर्घा-

स्ध-

त्मा

न्त।

ग्रोन

त्रा-

ार्य-

पन्.

ते।

तीं

17-

य-

स्वल्पपरिणाहमप्येतद्भचा रत्नमिवार्थसारवत्, तथ्योपदेश-धारि परमोपकारि च। तथा च, यथा हि कश्चिद्ध्वनीना महान्तमितिरलतरङ्गभङ्गसमाकुलमध्युषितिवकरालनक्रवकवालं व्याप्तवाडवानलं पारावारमवेत्तमाणः, एकाकी गन्तुं पारमपारयन्, कञ्चित् परिवपत्तिखेदाकुलमनिभसन्धायैव स्वार्थ सत्तमितर-हितार्थबद्धपरिकरं सम्पदापत्सहायं करुणावरुणालयं कर्णधार-माश्रितस्तत्पोतमारुद्ध निखिलापदाभ्यो निर्विशङ्कः सकुशलं यात्रा-मतिवाद्य पारेसागरं याति। तादृशो हि कर्णधार उपस्थितायाम-प्यापदि नहि जातु यात्रिणां सङ्गत्यागं विधाय तत्साहाय्य-सम्पादनाद्विरमित्, परं परप्राणत्राणायप्राणानप्युपहारीकरोति। यस्तु अभिसन्धाय स्वार्थ द्रव्यादिलाभरूपं कञ्चित् यात्रिणस्ता-रयति, नहि तत्पोतमारुद्धापि कश्चित्तविशङ्कः गन्तुं पारं पार-यति, नहि तत्पोतमारुद्धापि कश्चित्तविशङ्कः गन्तुं पारं पार-यति। यावत्सम्पत्तिकालमसौ भवतु तेषां सहायः। विपदः पुनर्नामापि श्रुत्वा दूरतस्तत्सङ्गं त्यक्त्वा स्वात्मत्राणार्थं व्रजति

एवमेवेह संसारपारावारेऽभिहितबहलापत्परम्परापरिपूर्णं नैकाकी कश्चिज्ञातु पारगमनाय प्रभवति, यावत्रासौ परसाहा-यमादत्ते । तत्रापि चेदभिसम्ध्याय स्वार्थम् १२०

### प्रबन्धप्रकाशः

कार्यापेची जन: प्राय: प्रीतिमाविष्करोत्यलम्। लोभार्यी शीण्डिक: शब्पैर्मेषं पुष्यति पेशलै: ॥

इत्याद्यतुरूपं यावत्समृद्धिमनुकूलं प्रियमधुरभाषिणं च किश्त स स्वीयसाहाय्यार्थमाश्रयति, न तर्हि एतत्तच्छ्रेयसे। नूनमेताह-शोऽसो सहायो नहि विपत्परम्परापाते सहाय:। सम्पत्ताविष यावत्स्वार्थसिद्धिसेवासो प्रियं मधुरं मुहुर्मुहुर्भाषमाणोऽपि

सुलभाः पुरुषा राजन् सततं प्रियवादिनः।
अप्रियस्य च पष्ट्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः॥
इत्याद्यनुरूपं नैव हितं त्रवीति। ततश्च

निरुपियरोपकारः कोऽप्युच्चैःस्थायिनां भारः। सन्तो निह समीचन्ते स्वार्थ परिहते रताः॥ उपकर्तु प्रियं वक्तुं कर्तु स्नेहमक्रित्रमम्। सज्जनानां स्वभावे।ऽयं केनेन्दुः शिशिरीकृतः॥ एके सत्पुरुषाः परार्थवटकाः स्वार्थ परित्यज्य ये।

इत्यादिवचोऽनुकूलं निरपेचपरहितपालनपरायणमेव सम्पदापः त्सहायं सखायमक्वित्रमं समाश्रित्य स तत्सीहार्दपोतमार्द्धं सचोमं संसारयात्रामितवाद्य तमुत्तरीतुं प्रभवति । एतादृशिनिरः पिंधसुदृत्सीहार्दपोतमारूढो न्नं सम्पत्ताविव विपत्स्विप निर्विः शङ्कः स्थातुमुत्सहते। यत एतादृशो हि सखा

पापान्निवारयति योजयते हिताय गुद्यं च गूहति गुगान् प्रकटीकरोति।

१२१

स्रापद्गतं न च जहाति ददाति काले सिन्मित्रलचणिमदं प्रवदन्ति सन्तः ॥ सम्पत्तौ च विपत्तौ च यस्तिष्ठति स बान्धवः । तिन्मित्रमापदि सुखे च समिक्रियं यत् ।

च्चत्

ाह-

विप

राप-

ारुह्य नेरु

नर्विः

इत्यादिवचसामनुरूपं सम्पत्ताविव विपदास्विप सहाय: प्राण-पणौरिप परप्राणत्राणं विद्धाति। नासौ मुधैव स्वीयमना-रथसंसाधनायाहितमपि हितमिव वर्णयन् सततं मधुरैर्वचोभिरेव स्विमत्रं रज्जयितुं चेष्टते; प्रत्युत—''अप्रियस्य च पष्ट्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः'' इत्यनुसारमप्रियमपि द्वितं त्रवीति। न पुनर्जातु प्रियमहितम्। एताहशमेव सुहृदमाश्रितः तत्सौहार्द-पोतमारुह्य मत्यः सुखेन संसारपारावारमुत्तरीतुं प्रभवति। अत एवोच्यते—

> त्रापन्नाशाय विबुधै: कर्तव्याः सुहदे। प्रमलाः। न तरत्यापदं कश्चिद्यो प्रत्न मित्रविवर्जितः॥

नैवात्र संशयतेशावकाशः । मन्ये एतमेवार्थमनुविदतुं विस्तृतोऽसौ भुवि भारतीयेतिहासतन्त्रगिरां सन्दर्भः, यतः समस्तेष्विप सूद्रमेचिकया समालोच्यमानेष्वितिवृत्ततन्त्रेषु अय-मेवार्थो घनीभावमापन्नो नवनीतायते।

तथाहि कस्य तावद् दुर्योधनेतिवृत्तमविदितम्, यदसौ
भीष्मविदुरे। निरुपिधसुहृदावनादृत्य कर्णादीन् समाक्षितोऽन्तकान्तिकं समूलं प्रस्थितः। केन वा राज्ञसराजो लोकरावणो
रावणो न श्रं से योऽसो निरुपिधिमत्रं

१२२

प्रबन्धप्रकाश:

त्रयं च राजा व्यसनाभिभूते।

भित्रैरमित्रप्रतिमैर्भवद्भिः।

त्रान्वास्यते रात्तसनाशनार्थे

तोत्त्याः प्रकृत्या ह्यसमीत्त्यकारी।।

सुनीतं हितकामेन वाक्यमुक्तं दशानन । न गृह्गान्त्यकृतात्मानः कालस्य वशमागताः ॥

इत्येवमवबोधयन्तमपि विभीषणं तिरस्कृत्य प्रहस्तादीनि कपट-मित्राणि स्वार्थपराणि समाश्रित्य प्रणाशं गत:।

यस्तु पुनर्निरुपिधसुहृत्सौहार्दपोतमारूढः संसारयात्रापरो भवति नृनमसौ विपत्स्विप कुशली स्वाभीष्टं याति । यथा हि भगवान् श्रीरामचन्द्रो हनुमन्तं लच्मणं सुग्रीवं च समाश्रितः समस्ता दुस्तरा ऋष्यापदः समुत्तीर्य मुहुः स्वाभिलिषतं लेभे। यथा वा धर्मसूनुरजातशत्रुर्भगवन्तं श्रीदेवकीनन्दनं समाश्रित्य सर्वापदः समुत्तीर्णवान् ।

ततश्चावितथमेवैतद्यन्निरुपिसुहत्सोहार्दपोतमारुह्य व मान-वाऽशेषापदः सकुशलं समुत्तीर्य, सुखेन च संसारयात्रामतिवाह्य स्वाभीष्टं लभते ।

तदेतदिखलमाले।चयतः कस्यचिद्विपश्चिच्छरोमणेरिदमर-विन्दान्योक्तिरूपं सुभाषितं वचः स्मर्यमाणमतितरामभिरामं मनो हरति—

श्रयि दलदरविन्द स्यन्दमानं मरन्दिमाल् दि ॥

## वाराणसीवैभवम्

सकलभुवनललामभूतेयं समस्तपुण्णपुरीसम्राज्ञो वाराणसी न केवलं भूतल एव, अपि तु लोकत्रयेऽपि, पवित्रतातिरेकसम्पा-दिकेतिप्रिश्चितकीर्तिः, भगवता नवचन्द्रमौलेस्त्रिश्लोपिर विराज-माना, युक्तिप्रदायिनीति प्रश्चितयशोऽवदाना, सकलतीर्थाना-मेकमायतनम्, विद्याश्रियोमीतृसदनम्, भवनं वैभवस्य, त्रास्पदं साधुतायाः, कुलभवनं तपस्यायाः, त्राकरो ज्ञानस्य, निधानं वैचित्रयस्य कस्य वा न विदिता सचेतसः।

अस्या महिमानमुपवर्णयन्ते । न विरमन्ति परमपूरुषनि: श्व-सितात्मका अबाधिता अचय। श्वत्वारो वेदाः पुराणानि सेति-हासानि च।

इयमेव हि पुरा कृतयुगे राजर्षेर्दिवादासस्य राजधानीत्वमा-सेदुषी सोभाग्यसम्पत्समृद्धिभिर्दिवाक्तसामिप स्पृहणीया बभूव। अथानेकप्रकारै: कपटे: कूटनीतिपाटवैश्च निर्वासिते ऋजुस्वभावे भूपता दिवादासे देवगणै: सम्भूय समभ्यिषेता भगवान महादेवा विश्वनाथित्रलोकीकल्याणकामनां चेतसाकलयन विहाय कैलास-मस्यामेव वसति चक्रे। प्रार्थनापूर्तिमुदितान्तरा निर्जरा अपि परमोत्सवपुर:सरं मुक्तिसाम्राज्यसिंहासने भगवन्तं विश्व-नाथमभिषच्य साम्राज्यसुव्यवस्थासम्पादनाय कालभैरवदुण्डि-दण्डपाणिप्रभृतोन् नियोजयामासुः। आदिकेशवकेदारादि-खण्डानि साम्राज्यान्तर्गतस्वायत्तशासनानि पृथगवतस्थिरे। मुमु-

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

ट-

ररो हि

ात: वे ।

त्य

ान-ाह्य

**Ι**ξ-

1मं

चुभ्यो मुक्तइस्तं पायसान्नं वितरन्ती सूर्तिसती साङ्गरुयदेवता शौलाधिराजदुहिता श्रीविश्वनाथदियता भगवत्यञ्जपूर्णाऽपि सार्क स्वपरिवारेणात्रैव समागत्य मुक्तिसाम्राज्यसम्ब्राज्ञोपदं समलंब-कार। सर्वे देवाः सवाहनाः सायुधाः समागत्य स्वस्वाधिका-रानुरूपां भगवता विश्वनाथस्य सेवां विद्धाना विस्मृतस्वर्गा अत्रैव वसतिं चिक्ररे। भगवान् विश्वनाथोऽपि विनश्वरतन् सूरुयेन सर्वो पायदुरवापामपि मुक्तिमाकीटमापासरं समानभावेन विक्रीणानः कति कति वा न सुकृतिना मुक्तिभाजो विदधे।

अत्र हि केवलं शरीरपात एव मुक्तिलाभाय प्रभवति। इयं च भगवते। विश्वनाथस्यानन्दकाननमिति व्यवहियमाणा सत्य-मेवानन्दकाननं संलच्यते। अगवती जहुतनयापि पापिनः समुद्धतु कामा गङ्गाधरस्य कपर्दबन्धात्रिष्क्रस्य विश्वेशित् राज्धान्या अस्या वाराणस्याः पादमूलं चालयन्ती सुधासमधिक-स्वादुना स्वपाथः प्रवाहेण तृषातीनां परमां तृप्तिमातन्वती समुद्धरन्ती पातिकनः प्रौढेव विगतचापस्या शान्तात्मनाऽत्र प्रवहति।

सत्यम् विर्महाराजहरिश्चन्द्रोऽपि गाधिनन्द्रनेन राज्यमपहत्य निर्वासितः सन् चण्डालराजे आत्मानं विक्रीय तद्नुचरीभवकः त्रैव केदारखण्डे भागीरथीतटे प्रभारथे प्रेतवस्त्राणि सिक्चन्वकः राजत । तेन प्रतिष्ठापितो हरिश्चन्द्रेश्वरोऽद्यापि जनैः सभक्त्युः नमेषमवलोक्यते । अष्टादशपुराणानां निर्मातापि कृष्णद्वेपाः यने। व्यासो दुण्डिगणपतेः कपटबदुवेषपाटवेन प्रतारितः सिक्रती निर्वासितो भूत्वा गङ्गायाः परतीरे मगधेषु वासं कल्पितवान् । केवलं कृष्णचतुर्दश्यां भगवन्तं विश्वनायं द्रष्टुमनुमतस्तावतैवा-त्मानं धन्यं सन्यते ।

अत्रैव अगवता विष्णारंशभूतेन भगवता धन्वन्तिरणापि आयुर्वेदविद्यासम्प्रदायः प्रवर्तितः । वृद्धकालेश्वरनिकटे 'धन्व-न्तरिकूप' इति प्रसिद्धः सकलामयोपसर्गदूरीकरणपटुरद्यापि स कूपो भक्तिमद्भिर्जनेः सादरमवलोक्यते निषेव्यते च । यत्प्र-भावेण सर्वे रोगाः सहसेव दूरमपसरन्तीति विश्वसन्ति परमा-रितकाः सज्जनाः ।

मुक्ताभियुक्तजनतापिभूषितायामस्यामेव वाराणस्यां भगवते।
नवजलधरद्युतेविष्णोस्तल्पसङ्कल्पसम्पादनसमर्पितवपुषो नागराजस्य शेषस्यावतारभूते। भगवान् पतःज्ञलिराविभू य महाभाष्यं
प्रिणानाय । तदावासभूते नागकूपेऽद्यापि श्रद्धालवो जनाः
शब्दशास्त्रनेपुण्यकामनया स्नान्ति जपन्ति पूजयन्ति च। श्रावणशुक्लो नागपश्चम्यां प्रतिवर्ष पण्डितानां विद्यार्थिनां च शास्त्रार्थकोलाहलः कामिष कमनीयां कोटिं प्रकटयति । श्रष्टमे शतके
लब्धजन्मना काश्मीरकेण कविपुङ्गवेन दामोदरगुप्तेन स्वकीये
कुट्टिनीमत इयमेव काशी सविशेषं विर्णिता वर्तते।

बौद्धसाहित्येऽपि जातकेषु प्रायो वाराणसीतिनाम्नास्या एव काशिकायाः सौभाग्यसम्पत्समृद्धिः सातिशयं वर्णिता दृश्यते। काश्या निकट एव सम्प्रति 'सारनाथ' इतिनाम्ना प्रसिद्धं स्थानं बौद्धकाले 'मिगदाव' इतिनाम्ना प्रसिद्धमासीत्।

ता वि

च-

न्त्रैव वेरि

इयं

ान:

त्य-यनः

जिर् कि

इत्र

हृत्य नि

ञ्च-

पा-तो यच जातकानुसारेण मृगरूपेणावतीर्णस्य भगवता बुद्धस्य निवासः स्थानमिति पवित्रतीर्थात्मना बैद्धिरद्यापि सम्मान्यते। तत्रैव तदनु सम्राजाशोकेन निखातः स्तम्भोऽद्यापि समतीतसार्द्धः द्विसहस्रसंवत्सरमैतिद्यमितिहासरिसकानां पुरः समुपस्थाप्यति। इदमेव हि लोकोत्तरत्वमस्याः काशिकाया यदसौ सनातनधर्मस्य मातृगृहभूतापि बैद्धिजैनादिधर्माणामिष प्रसार्खोलाभूमिर्वभूव। इदमेव हि धर्मचक्रप्रवर्त्तनस्थानं बैद्धानाम्। प्रसद्धानेकतीर्थङ्करलीलाभूमिश्च जैनानाम् । बौद्धयुगे च गङ्गायां नौकाद्वारा व्यापारस्य केन्द्रभूतिमदं नगरमासीत्। जातकेषु अत्रत्या धनिनो महाजनाः सेटिः नास्ना व्यपदिष्टाः सन्ति। तदानीं काशिकं वस्त्रं द्वीपान्तरेष्विप स्त्रमिव परिन्यायते स्म।

त्रथ वैद्धिप्रभावादस्तमितप्रायं सनातनधर्ममृद्धिषेषुः शङ्करा-वतारा भगवान् शङ्कराचार्योऽपि करलेषु लब्धजन्मा काश्यामुप-गता चाण्डालवपुर्धारिणा भगवता व्यासेन स्पृष्टः सन्नात्मात-मशुचिं मन्वाना तेन परिबोधित एव तत्त्वज्ञानमवाप्तवान्। त्रम्वभूच सपि ज्ञानात्पादनमाहात्म्यं काशिकायाः। एव-मेवान्येऽप्याचार्याः सम्प्रदायप्रवर्त्तकाः काशीनिवासमिहम्ना लब्धपरिशुद्धावबीधा एव जनानुपदेष्टुं भोक्तमार्गे प्रवर्त्तियतुश्च प्राभवन्। वैद्यावेषु श्रीवल्लभाचार्यस्य काश्यां सुचिरं निवास त्र्यासीदिति तु शतशः प्रमाणनातैरपरोक्तमेव प्रेक्तावताम्। वङ्गीय-वैद्यावसम्प्रदायप्रधानप्रवर्त्तकः श्रीमान् चैतन्यदेवाऽपि काश्यां निवसन्नेव सनातनमुपिददेश। अत्रतयः प्रसिद्धः संन्यासी प्रकाशानन्दे। प्रि तेनानुगृहीतस्तस्य शिष्यो भूत्वा प्रबेधानन्द-नाम्ना प्रसिद्धिमुपाजगाम।

त्रैव दू

प-

सौ

₹-

[]

च

[]

T:

रे-

1-

4-

₹-

7.

11

च

स

1-

काशिकापतेर्भगवती विश्वनायस्य मन्दिरमधिकृत्य कापि चित्तमुद्धे जयन्ती कथा प्रथिता वर्त्तते। प्राचीनंतिहासेषु काश्या अविमुक्तचेत्रमिति, काशीपतेरविमुक्तेश्वर इति च नाम प्राय: सर्वत्रैव समुपलभ्यते । 'काशो' 'विश्वेश्वर' इति नामनी तु नाति-तमां प्राचीने इत्यपि शक्यं वक्तम् । 'कालापहाड' इतिनाम्ना प्रसि-द्धेन यवनराजसेनापतिना सर्वादै। श्रीविश्वनाथमन्दिरं निपातित-मासीत् । ततः परमास्तिका मणिकणिकातीर्थ एव श्रीविश्वनाथं भावयन्तः पूजयन्तः कथमपि चेतांसि समाद्धिरे । वैक्रमपञ्च-दशशतके प्रादुर्भूतेन भट्टनारायणेन स्वप्रभावचमत्कृतटा डरमल्ल-महीपालद्वाराकवराख्ययवनसम्राजोऽनुप्रहमासाद्य लचसुवर्ण-मुद्राव्ययेन रमणीयतममभ्रं लिहशिखरं नवं मन्दिरं निर्माय पुन: प्रतिष्ठापितो विश्वनाथ: काशिकायाम्। ततः परमकवरप्रयोत्रेण मूर्तिमतेव हिन्दूनां दुर्भागधेयेन श्रीरङ्गज्ञेबनाम्ना तात्कालिकोन यवनसम्राजा स्वकीयेन सुयशसा सहैव तन्मन्दिरं पुनर्निपातितम्। अथ पेशवाख्यस्य दाचिणात्यत्राह्मण्राजस्य सौभाग्यवृद्धये काश्यां तपश्चरणमनुतिष्ठता तपामूर्तिना सिद्धिसमृद्धेन पाटणकरनारा-यणदीचितेन स्वप्ते भगवदादेशमासाद्य पुनः प्रतिष्ठापिता भगवान् विश्वनाथः। मन्दिरं च जगत्त्रसिद्धदातृतामहिम्ना साध्वीकुलललामभूतया 'म्रहिल्याबाई' इतिप्रसिद्धया 'इन्दोर'-

महाराज्ञ्या निर्मापितम् । सौवर्णशिखरं च शूरशिरोमणिताः रणजीतसिंहेन संघटितम् । तदेवेदं मन्दिरम्, स एव च भगवान् विश्वनाथः परमास्तिकानां संकल्पकल्पनाय कल्पतः रुरिव विराजमानीऽद्यापि हिन्दूनां गौरवमज्ञुण्णसिव रज्ञति ।

प्राय: सर्वेष्वेव शास्त्रेषु तत्तच्छास्त्रीयनिवन्धनिर्मातारः प्रधानपण्डिता अपि स्वस्वनिवासेनेमां काशिकां समलंचिकरे। तत्र व्याकरणे पतञ्जलिरत्रैव नागकूपे निवसन् महाभाष्यं प्रिशानायेति किंवदन्ती जागर्ति। काशिकाकारी वामनज्या दित्यावि कञ्चित्कालं काशीमेवालङ्करत: स्म । अविचीतेषु प्रक्रियाकौमुदीकारो रामचन्द्राचार्यः, सर्वतन्त्रस्वतन्त्रो महावैया-करणोऽनेकप्रबन्धनिर्माता श्रीशेषकृष्णः, सिद्धान्तकौ सुद्यादिनिर्माण श्रीभट्टोजिदीचितः, नागेशभट्टश्च काशिका एवासन्। ततः परं तच्छिष्यानुक्रमे पायगुण्डेबालंभट्टस्तच्छिष्यः शस्भुदेवा गाडगी-ळोपनामको जनार्दन: काशीनायशास्त्री राजारामशास्त्री बाल-सरस्वतीतिप्रथिती बालशास्त्री च सवे ऽप्यमी दान्तिगात्या ऋषि काशिकाशिशव एव प्रथिता ग्रभ्वन्। श्रीबालशास्त्रिशिष्येषु प्रसिद्धयशोगौरवा महामहोपाध्यायादिपदाङ्किता राजप्रजोभयः समुपार्जितसम्मानाः श्रीदगङ्गाधरशास्त्रि, दामे।दरशास्त्रि, शिव कुमारशास्त्रि, तात्याशास्त्रिणोऽपि तथाविधा एव समभूवन्। तच्छिष्यपरम्परास्वेव सम्प्रत्यपि महामहो।पाध्यायश्रीनित्यानन्दं पम्तपर्वतीय प्रभृतयो महावैयाकरणा विराजन्ते। साहित्य

१ स्वर्ग गते।ऽसौ महाभागः १६८८ वैक्रमाब्दे ।

दर्शनादिशास्त्रेषु नन्यप्राच्यन्याययोश्च प्रौढप्रगाढपाण्डित्याः श्रीमद्गोस्वामिदामोदग्शास्त्रिणोऽपि तादृशा एव ।

वेदान्तेऽपि, शङ्करभगवत्पादानन्तरं तिच्छिष्याः पद्मपादा-चार्याः काशिका एवासन् । ततः परं मध्ययुगे मधुसूदनसर-स्वतीस्वामिनोऽपि वङ्गीया अपि चरमे वयसि काश्यामेव न्यवसन् । नृसिंहाश्रमस्वामिनोऽपि काशिका एव । स्वयंपकाशयतयः, काष्ठजिह्नस्वामिनः, पूर्णाश्रमास्तारकाश्रमाश्च सर्वेऽप्यमी वेदान्त-दान्ताशया यतिपुङ्गवाः काशिका एवासन् ।

न्यायेऽपि, अवानन्दसिद्धान्तवागीशाः, महादेवदिनकर-भारद्वाजौ, कृष्णभट्टो, विद्यानिवासभट्टाचार्यो, विश्वनाथ-पञ्चाननः, पुण्यस्तम्भकरमहादेवो, गङ्गारामजडी च वैदेशिका ग्राप काश्यां चिरमवात्सुः। महामहोपाध्यायकैलासचन्द्र-शिरोमणिभट्टाचार्यश्च काशीमेव चिरं निषेव्य विससर्ज तत्रैव वपुः। तिच्छ्रष्येषु प्रमुखो महामहोपाध्यायश्रीवामाचरणभट्टा-चार्यो द्यापि काशिकराजकीयपाठशालायां मुख्याध्यापकपदे विराजमानस्तपस्विनीं न्यायविद्यां संरच्ति।

धर्मशास्त्रे ९पि भट्टभट्टवंश्येषु प्रथमगण्याः श्रीनारायग्रभट्टाः, शङ्करभट्टः, कमलाकरभट्टो, नीलकण्ठभट्टो, दिनकरभट्टश्चः, धर्माधिकारिवंश्येषु प्रख्यातकीर्तयो नन्दपण्डिताः ; शेषवंश्येषु शोषश्रीकृष्णाश्च प्रसिद्धा एव ग्रन्थकर्त्तारः समभवन् । सांख्येऽपि विज्ञानभित्तवो, भावेगग्रेशदीत्तिताः। मीमांसायामपि खण्डदेवाः,

पना.

7

पत-

ार:

रे।

ह्य

या-

निषु

या-

िता

परं

गी-

ल-

निष

येषु

1य

राव-

न्।

FG.

ह्य

१ हन्त ! दिवं गताऽसौ महाशयः १६८८ वैक्रमाब्दे ।

कविमण्डनशम्भुभट्टां भट्टवंश्याश्च । पुराणे नीलकण्ठचतुर्धराः। ज्यौतिषे कमलाकररङ्गनाथमुनीश्वरा नीलकण्ठदेवज्ञप्रभृतयश्च । ततः परं ज्योतिर्विद्यावताराः श्रीमन्महामहोपाध्याय सि० ग्राई० ई०इत्यादिपदवीविभूषिताः श्रीमद्वापूदेवशास्त्रिणस्तिच्छिष्याः महामहोपाध्यायश्रीसुधाकरद्विवेदिनश्चन्द्रदेवशर्माणः स्वधर्मधुरन्धरा ज्योतिःशास्त्रपारदृश्वानो वेतालविनायकशास्त्रिणो चाटेमहादेवशास्त्रिणोऽन्ये च समभूवन् । तन्त्रे प्रेमनिधिभास्कररायादयः। त्रास्त्रणोऽन्ये च समभूवन् । तन्त्रे प्रेमनिधिभास्कररायादयः। त्रेषु बहूनां वंश्या श्रद्धापि स्वपूर्वजगौरवेण समाजे लब्धपूजाः पूज्यत्वेन जाप्रति। महानैयायिको मिथिलालङ्कारः शङ्करमिश्रोऽपि चरमे वयसि काशीमेव सेवते स्मेति प्रसिद्धमस्ति।

सिद्धपुरुषिवषयेऽपि काशिकागौरवमसामान्यमेत । अत्र हि
मुक्तिपुर्या देवदेवं विश्वेशं निषेवितुकामाः प्रायः सर्वेऽपि सिद्धपुरुषा निवासं भेजिरे । प्रसिद्धो रामभक्तो गोस्वामितुलसीदासोऽपि काशिक एवासीत्, अत्रैव च विससर्त्र पार्थिवं वपुः।
परमप्रख्यातयशसः कबीरस्यापि काशिकैव जन्मभूः । लोकोत्तरसिद्धिशाली परमहंसस्तैलङ्गस्वान्यपि काशिक एव । स्वामी
भास्करानन्दोऽपि नन्दनः काशिकायाः । महापण्डिता वशीकृतानेकनरपतियोगिराट् स्वामी विशुद्धानन्दोऽपि वाराणसेय एव ।

नास्तिक्यप्रचुरप्रचारविषमेऽिप वर्तमानसमये याहशी धर्मचर्चा, याहशश्च सदाचारः, यावच शास्त्राणां परिशीलनम्,

0

ा-रा

₹-

: 1

1

ाः पे

T-

यावन्तश्च धार्मिकाः काश्यामुपलच्यन्ते न तथान्यत्रेति काशी-माहात्म्यमेवात्र प्रभवति । अत्रत्यो राजकीयः संस्कृतमहा-विद्यालयः प्रतिवर्षमसंख्यान् विदुषः परीच्चापाथोधिपरतीरप्रापणेन लब्धप्रतिष्ठान् वितन्वन् सुरभारतीमविरतं निषेवते । अत्रत्या ग्रध्यापका अद्यापि प्राचीनगौरवमच्चण्णं रचन्ति ।

काश्याः परभागे ऽसीसङ्गमतीर्थोत्तरप्रदेशे श्रीमतामसामान्य-गुणगणानां लोकीपकाराध्वरदीचितानां श्रीमन्मदनमे। हनमाल-वीयमहोदयानां कीर्तिराशिरित्र मूर्तिमान् हिन्दृविश्वविद्यालयो नयनगोचरीभवति । यत्र सर्वा विद्याः सर्वाः कलाश्च सविशेषं शिच्यन्ते । तत्तद्विषयविशेषज्ञाश्च तं तं विषयं सविशेष-मध्यापयन्ति ।

इत्थमेव दानशूरस्य निर्भयताप्रियतकीर्तः सरलहदो धनकुवे-रस्य श्रीशिवप्रसादगुप्तमहोदयस्यार्थसाहाय्येन संस्थापितं काशी-विद्यापीठमपि राष्ट्रियशिचाप्रचारैकलच्यं सुलचणं संलच्यते। यत्र महादार्शनिका देशकार्यकरणप्रसिद्धा गम्भीरताभूमयो डाँ० भग-वान्दासमहोदयाः कुलपतिपदे विराजन्ते। तेषामधीनत्वे प्रभूता विद्वांसस्तानि तानि शास्त्राणि सरहस्यं सप्रयोगं चाध्यापयन्ति।

राजमहाराजै: श्रेष्ठिभिश्च व्यक्तिशः संस्थापितानां विद्या-लयानां संख्या तु सम्प्रत्येव शतत्रयादुपरि गच्छन्तो कालकमेण भवन्तों तेषामभिवृद्धिं द्योतयति । विद्यार्थिनोऽपि नानादेश्याः समागत्य धनिभी राजमहाराजैः प्रतिष्ठापितेषु सहस्राधिकेष्वत्रस-त्रेषु भुजाना धर्मशालासु छात्रावासेषु च विहितवसतयोऽधीयते।

#### प्रबन्धप्रकाश:

उदरिमव जगित्रवासस्य भगवता विष्णोः काशिकाषि सर्वदेश्यसर्वविधजनतासमावृता कामप्यनुपमां सुषमां वहति। तत्तत्प्रान्ताभिजनैरत्रत्यैर्जनैः स्वस्ववीथीषु तथा व्यवस्था विरचिता वर्तते यथा दशाश्वमेधप्रान्ते वङ्गीयानां सविशोषं निवासात्स प्रदेशो वङ्गदेश इव लच्यते। एवं हनुमद्वष्टभागे मद्रासप्रान्तीया एव निवसन्तीति स विभागो मद्रासप्रान्त इव। एवं सहाराष्ट्रीयाणां मैथिलानां च वसतिप्रदेशो महाराष्ट्रभूमिथिला च संलच्यते।

काशिकायाः पादमूलं चालयन्त्या भगवत्या जाह्नव्या अवतारतीर्थेषु पङ्क्तिशोऽविस्थिता अनेकमहीपालसुयशःस्वरूपाः पाषाणनिर्मिताः शताधिका घट्टास्तु सकलभूतलविलचणसुषमा अनन्यसामान्या एव । पञ्चगङ्गातीर्थनिकटे औरङ्गजेबिनमीपित-मस्जिदमध्यवर्त्ती समुत्रततमो दूरवीचणयूपसौधो (भाधोलालका धरेरा) बाहुरिव काशिकायाः समाह्वयन्निव धार्मिकान् संलच्यते।

एवंविधानामसंख्यानामाश्चर्यभूम्नां प्रसवभूरियं वाराणसी केन वा साकल्येन वर्णयितुं शक्येत । सर्वाङ्गीणविशेषविभूषि ताया अस्याः प्रत्यङ्गमनेके विशेषाः सविशेषं लच्यन्ते, तेषां सर्वेषां वर्णनं वाक्पयातीतमेव । असाध्यमेव मादृशामल्पमेध-साम् । केवलमत्यन्तं संचेपेण सामान्याकारेण सङ्कलितिमिदं वाराणसीवैभवमविशेषविदां यदि किञ्चदुपकुर्यात्तर्हि सफली मे परिश्रम इति ॥

[ साहित्याचार्यश्रीनारायण्शास्त्रिखिस्तेमहादयस्य

## भगवते। बुद्धस्य चरितमुपदेशश्च

q

ता

a

11

T:

I

₹-

ī

1

ñ

ŀ

ŀ

u

श्रवात्वे प्रचरत्सु धार्मिकसमयेषु श्रीशाक्यसिंहप्रवर्तितस्य सद्धर्मचक्रस्य कालमहिम्ना मन्दीभूतवेगतयापचीयमानप्रभाव-स्यापि बहुमतत्वाद्वा सिद्धान्तवैशिष्ट्याद्वा सर्वोत्तरं गौरवमव-लोक्यते । तस्यास्यैव परमप्रसिद्धधर्मस्य प्रवर्तकस्य महापुरुषस्य चरितमुपदेशं चोद्दिश्य किश्चिदत्र संचेपेण निगद्यते।

धर्मस्यास्य प्रवर्त्तको गौतमाख्यः कश्चित् चत्रियः कुमार श्रासीत् । स राजकुल उत्पद्य संसाराद् विरज्यमान उत्रं तपश्चरन् सम्यक् सम्बोधिमधिगतवान् । मनुष्योपि स तपःप्रभावेग प्राप्त-देवभाव उत महान् देव एव जगदुद्धारसंकल्पेन विहितावतारो मानुषीं तनुमाश्रित इति विप्रतिपन्नम् ।

एवं श्रूयते किल सुमेधा नाम किश्चद् ब्राह्मणो वेदपारगा दीपक्रुरबुद्धकाले वर्त्तमान ग्रासीत्। संसारे चिरं संसरन् दुःखान्तं
गवेषमाणः स दानादिकमनुतिष्ठन् शीलनेष्क्रम्यप्रज्ञादीन् पूरयामास। सर्वाः पारमिताः साचात्कृत्य पूर्णत्वमासादितवान्।
मरणोत्तरं स तुषिताख्ये देवावासे देवराङ्क्षपेण दिव्यदेहमास्थायाविरभूत्। तत्र दीर्घकालं स्वीयपुण्यसंचारसमुचितां महीयसीं
सम्पदं भुज्ञाना देवैः सम्प्रार्थितः सन्नात्मनः सम्बोधिकालः
समागत इत्युपलभ्य स्वेच्छया स्वावतरणयोग्यं कालदेशादिकं
निर्णीय भारते वर्षे किपल्यस्तुनगरे शाक्यवंशे राज्ञः शुद्धोदनस्य
महिष्या मायादेव्या कुचावागत्य तस्यै श्वेतहस्तिक्षपेण स्वात्मानं

स्वप्ने प्रदर्शयन् यथाकालं वैशाखमासस्य पूर्णिमातिथी लुम्बिनी-वने शालतरुमूले भूमिष्ठो बभूव। यस्मिन् देशे यस्मिन् काले च धर्मस्य ग्लानिर्भवति तत्र तदेव जगत्संरिच्चणी सहती शक्ति-राविभूय विष्तुतं धर्म पुन: संस्थापयति। तथा च तुषितस्वर्गे तद्धिपतिरूपमाश्रित्य यो देवराट् शुद्धभोगान् नित्यमुपभुजानो विराजते स एव साचाद्वा, निर्माणकायं निर्माय तद्धिष्ठानेन वा, कामलोके कामहतसन्वानामचच्चिकानां मार्गप्रदर्शनार्थमा-त्मानं प्रकटयति। नात्र किमपि चित्रम्।

त्राबाल्यं लालिता भागसुखेन विलासीपकरणेश्च परिवृतीऽपि स चित्रयोचितशस्त्रादिचर्चायां विविधविद्यासु चतुःषष्टिकलासु
च परं नैपुण्यमलभत । षोडशवर्षदेशीय एव स दारपरिश्रहं
विदध इति स्मर्थते। तस्य लोकोत्तरा वैचिन्यशालिनी शक्तिः सर्वत्र
शैशवादेव प्रकटिताभूत् । कदाचित् प्रवृत्ते मधुमासवैभवे स
उद्यानिवहारार्थमवरोधेन साकमुपवनमगच्छत् । तदेव तस्य
प्रवेधकालः समागत इति देवास्तस्य पूर्वस्मृतिमृत्पाद्यितुं बोधिलाभार्थं महाभिनिष्क्रमणे मितं जनियतुच्च जरारोगमृत्युभिराक्रानतान् पुरुषान् तस्मै दर्शयामासुः। तद्दर्शनेन सार्थ्यपविर्णितं सन्वमात्रस्य जरादिविकारावश्यंभावपीडनमाकण्यं च सृशं तस्य मनः
विषण्णमभवत् । तत एव सोऽकृते।द्यानिवहारो निर्विण्णहृदये।
व्यरमत् । अनन्तरं देवानुभावेन पिष्य शान्तचेतास्तप्तकाञ्चनसिन्नभः समुद्धासितप्रसन्नवक्त्रमण्डलः प्रज्ञायाः करुणायाश्च
लोकोत्तरो विश्रह इव कश्चित्तापसस्तस्य दृष्टिगोचरमायातः। दृष्टुा

च तं तथाविधं ज्ञात्वा च तं निस्तीर्णभवसागरं लङ्क्ष्तिजरादिविकारजातं तादृशमेव स्वात्मानमिप विधातुकामः प्रवृज्यायै मनरवके। वीतस्पृहं कुमारमवलाक्य पितुर्मनिस प्रकृत्यैव महती
चिन्ता पदमकृत । पुत्रस्य भागाकाङ्चासंजननार्थं निखिलोऽपि
पितुर्यक्षो निष्कलो वभूव । विद्विप्रदीप्ते गृहे स्थितिर्यथा दुःशका
तथैव संविग्नमनसे। गं तमस्य संसारावस्थानमिप प्रत्यभात्।
निर्वेदे क्रमेण धनीभूते दृढीभूते च गृहत्यागसंकर्णे कदाचित् स
निशीथे सुप्तेषु पारजानपदेषु, निःशब्दे च राजकुले, महाभिनिष्क्रमणाय प्रतस्थे । सद्योजातस्तनयः, सुरूपा गुणवती भार्या,
स्नेहानुबन्धी जनकः, प्रभूतमैश्वर्यं, नवं वयः, कान्तं वपुः—
किमिप तस्येप्सिताभिमुखं मनः प्रतीपायतुं तपीयतुं च नाशकत्।

राजे।चितं वस्त्रभूषणादिकं परित्यच्य केशवपनं विधाय धृतश्रमण्वेशो भिन्नां चरन् देशाद् देशान्तरं पर्यटन्नासीत्। अन्तरान्तरा मारस्य प्रलोभनमप्यजायत। परन्तु तस्य वस्त्रसारं चेतसि
कथमपि लेशोऽपि विकारस्य नादृश्यत। यस्य शमस्य सम्पत्तये
स संसारस्य स्नेहपाशं छित्त्वा, अभुक्तामपि सुविशालां राज्यश्रियं परित्यज्य, प्रव्रज्यामाश्रितः, न तु स केवलं प्रव्रज्यया
समधिगन्तुं शक्यते, अपि तु योगादिसाधनं विविधं दुश्चरं
तपोऽपि च तत्रापेच्यते इति विजानानां योगोपदेष्दुर्मार्गोपदर्शनसमर्थस्य कस्यापि देशिकस्यान्वेषणमकरोत्। तथा कुर्वश्च कालायसगोत्रस्याऽराडाख्ययोगिनः प्रसिद्धं योगसमृद्धं चावगत्य तत्र
गत्वा तदाश्रमे कियत्कालमवसत्। तदनुङ्गया च तत्र ध्यानादि-

#### प्रबन्धप्रकाश:

विहारेषु तत्प्रदर्शितदिशा चिरं चित्तं दधे। गुरोः सामध्येन स्वस्य च महनीयेन संरम्भेण चत्वारि रूपध्यानान्युपलभ्य तते। निवृत्तोऽरूपभूमौ तृतीयायामाकि व्वन्याख्यायां यथावत् प्रकर्षमः गच्छत्। एतादृशध्याने निष्णातः चेत्रज्ञो देहं विसृज्य विमुच्यत इति श्रुत्वापि तत्र तस्य हार्दिको रागे। नाजायत । तस्मादिष ध्यानात् चित्तं व्युत्तिष्ठतीति संदृश्य तदिप चित्तस्य प्रशमनाय नालमिति मत्वा च तदुत्तरभूमेर्जयार्थं गुर्वन्तरं रामपुत्रं रह-काह्वयमगच्छत्। तत्रापि तदनुत्रहेण ''नैवसंज्ञानासंज्ञि" भूमिपर्यन्तमेव तस्य साचात्कारो जात:। जातेऽपि तादृशे साचारकारे पूर्ववत् चित्तस्यैकान्तिकीं निवृत्तिमपश्यन् तदाश्रयं विहाय उरुविस्वायां गत्वा निरञ्जनातीरे शुँचै। प्रदेशे कस्यचिदः श्वत्यवृत्तस्य मूले पूर्णवोधिलाभार्थं नानाप्रकारैरुपवासादिकुच्छः विधिभिरात्मनः काश्यं सम्पादयन् विहितासनबन्धो दुष्कराणि तपांसि समारेभे। षड्वर्षाणि मारेण युद्ध्यन् पारमिताविश्वास-बत्तेन तं पराभूय परमां सिद्धिमवाप।

तथा हि ध्यानरतस्य तस्य रात्रे: प्रथमे यामे प्राक्तनीनं जातीनां तदुद्भवसंस्काराणां चानुभवपर्यन्तमनुस्मरणमजायत। संजातप्राक्समृति: स ग्रात्मनः पूर्वावस्थापरम्परामस्मरत्, भूताः मिप तां संनिक्ष्टामिव साचादकरेच । ग्रादिसर्गमारभ्य लिङ्गमेकमेव वासनाभेदैरिधवासितं भोगार्थं कं कं नाम देहं नाश्रितवत् ? ग्रानियताकारमिप तत् प्रारब्धकर्मणामुपभोगार्थः सुपादीयमानदेहानुरे।धेन कं कमाकारं नासादितवत् ? संस्कारः

f

न

त

य

शे

यं

U

[-

य

साचात्करणेन पूर्वस्मृतीनामुद्ये तस्यानुभूतपूर्वभोगानां तत्संपृक्तविषयभुवनव्यवहारादीनां च सर्वेषामिष समुल्लेखः स्फुटमेव
हृद्युपाजायत । संनिहितमृत्योर्जनस्यातिक्रम्यमाणजीवनस्येव
संजातवोधाभासस्य सुस्भूषेस्तिस्य निस्विलानामेव जन्मनां
स्मरणमभूत्। त्र्यासन्नचेतनस्य निमेषायुषः कीटस्य दशामिव
कल्पान्तस्थायिनां देवानामिष दशामजानात्। तथा जानन्
जगति दुःखानामेवोत्कर्षमपश्यत्। त्र्यानन्दभूयिष्ठेऽषि जन्मनि
दुःखसत्तामवेत्।

त्रिय यामे दिन्यं चत्तुरुद्वात येन निखिललोकस्य दर्पणप्रतिबिम्बितनगरस्येव स्फुटं दर्शनमभूत्। षाट्कीशिकादि-देहेन तादात्म्यबुद्धचा वस्तुतस्तद्विविक्तोऽपि न्यवहारेण तदव-चिछत्ररूपस्तदाश्रितेन्द्रियमामैविषयेषु प्रचरन् जीवा निबिडमोह-पाशबद्धः समन्ताद् दृष्टिं प्रसारियतुं न शक्नोति । महाविदेहां धारणां शीलयता मनसः कर्मनिमित्तां देहप्रतिष्ठां शिथिलोक्टत्य तस्य विशुद्धिं स्वेच्छया बहिःसंचारं च सम्पादयतः समुद्भूत-प्रज्ञालवस्य गुरुकटाचक्तिपतमलस्य किमिव न दृष्टिपथमुच्छिति ? च्योम्नि नक्तत्रपङ्किरिव, अलाबुलतायां तत्फलानीव, सावित्र-रूमो त्रसरेणव इव, अनादिनिधनायां भगवच्छक्तो प्रकृत्यावरणे कोटिशो ब्रह्माण्डानि, प्रति ब्रह्माण्डं च कोटिशो लोकाः प्रतिभा-सन्ते । ते सर्व एव भोगाधिकरण्रूष्ठपा उच्चावचभोगसाधने-विषयैः पूर्णाः । भोगाश्च सुखप्राया अपि नैकान्तेन दुःखाविना-कृता इति दुःखरूपा एव । एवं भोगस्य देशविस्तारं पश्यन,

कालविस्तारं भोकुभेदेन भेदमप्यपश्यत् । जाते च तथाविधे दर्शने सत्त्वानां जन्ममृत्युदर्शनात् प्रागुद्भूतं कारुपयं भूयोऽपि वर्धितमभूत् ।

पं

प्रश

गा

तुः

त्रं

a

ली

चि

नैः

वि

लु

बु

नि

सं

तृतीये यामे च तस्य चेतसि प्रतीत्यसमुत्पादस्य निगूढं रहस्यमुन्मिषितमभूत्।

एवं स बेाधिद्रुममूले जगतां दु:खस्कन्धस्य मूलभूतामिवधां भित्त्वा सर्वा: प्रतिसंविद: सम्प्राप्य बेाधिपात्तिकान् धर्मानुपलभ्य च चोणास्रव: सर्वज्ञत्वं बुद्धत्वं चाधिगतवान् ।

बहुविधा लोकोत्तराः सिद्धयस्तेन लब्धाः—षडिभज्ञाः, दशबलानि, तपस्यायाः फलभूतं सर्वमेव तस्य करायत्तमभूत। परन्तु ऋद्धिजातेदुः खानामात्यन्तिक उच्छेदो न संभाव्यते, इति जातास्विप योगिविभूतिषु तस्य मनस्तत्र लग्नं नाभूत्। येन दुःखमेकान्तेन न निवर्त्तेत, किं तेन स कुर्यात्। धावन्तं पुरुषं स्वदेहच्छायावत् तपःसमाधिसम्पन्नं विद्वांसं सर्वाः समृद्धयोः उनुगच्छन्ति। सर्वसत्त्वानां सर्वविधदुःखापगमे यः कृतीत्साही भोगसुखानि तस्य स्थिरनिश्चयं मनः कथं चालियतुं प्रभवेयुः। बोधिसम्पत्तेरन्तरं स्वात्मानं कृतार्थं मन्यमानः, तत्त्वस्य गहः नत्वं दुर्विगाहत्वं च विचार्य स्वकीयमुपदेष्टृद्वयमेव स्वोपलब्धः विद्याविभवसमर्पणस्य पात्रभूतममन्यत।

परन्त्भयोरेव तयोस्तदानीं कालवशंगतत्वात् स वाराणसी मेव सद्धर्मप्रचारणाय समागच्छत्। सद्विद्यानां चेत्रभूतं, धर्मः प्रस्थानानां विलासनिकेतनं, तपस्विनां विदुषां योगिनां च सिद्धः पीठरूपं, भूमिष्ठमपि भूमिमस्प्रशज्ज्ये।तिर्भयमविमुक्तनगरं सम्यक्-सम्बुद्धस्य धर्मचक्रप्रवर्त्तनस्थानमभूत् ।

ì

य

न

ġ

Į-

तत्रीव तेन चत्वार्यार्थसत्यानि दिष्टानि । दुःखमस्तीति प्रथमार्थसत्यम्, तस्य हेतुरस्तीति द्वितीयम्, दुःखनिरोधो निर्वाण्णस्यः संभवतीति तृतीयम्, तदुपायभूते।ऽष्टाङ्गयोगोऽप्यस्तीति तृरीयम् ।

तत्र प्रथमार्थसत्यस्य विषयं न कापि विचिकित्सा सम्भवत्येव। विचित्रकर्मवशेन भोगवैचित्र्यजुषां तत्तद्वागोपियकसंघातवतां तत्तद्वुवनवासिनां जीवानां संसरणभूमिरियं दुःखेन कवलीकृतेति न कस्यापि चन्नुष्मते। प्रविदितचरम्। बुभुन्नूणामिन्द्रियलीलिकानामनविष्यते चेतिस संसारस्यासारता चणभङ्गरता
हेयता वा नोदीयमानापि मुमुन्तोवँराग्यवतः परमार्थमभीष्मते।
बाह्यार्थेरिमतैश्वर्यमयैरतृष्यते। हृदये नितरां जागित्तं। स चोदयोऽः
चिरस्थे।पि भावान्तरैनं पराभूयते, चणप्रभेव मेघाच्छन्ननभोलीनैर्दर्शनिशीथतमोभिः। नानाविधसुखदुःखसंकुलः संसारीऽयं
सूद्मेन्तिकया दृश्यमानः परिणामतापसंस्कारदुःखरिन्वतत्वाद्
सूद्मेन्तिकया दृश्यमानः परिणामतापसंस्कारदुःखरिन्वतत्वाद्
विवेकिभिद्धःखमयत्वेनैव विभाव्यते। विवेकपराङ्मुखो भोगलोलुपचित्तस्तु विषयभयोऽनुपरममाणो दुःखानुषक्तसुखेष्विपि काम्यबुद्ध्या प्रवर्त्तमाना दुःखनिवृत्तिमिवन्दन् दीर्घसंसारकान्तारेष्ववुद्ध्या प्रवर्त्तमाना दुःखनिवृत्तिमिवन्दन् दीर्घसंसारकान्तारेष्वनिशं श्रमन् योनयेनियन्तरं पर्यटित, दुःखमेव च निरन्तरं लभते।

अस्य पुनर्जगद्व्यापिदुःखस्कन्धस्य मूलमिवद्या। तत एव संस्कारादिक्रमेगा दुःखसमुदयो भवति। तद् यथा—सर्वे दुःखं

#### प्रबन्धप्रकाश:

जातिनिबन्धनम् । जातिश्च देहोपलम्भः । तस्यां सत्यां जरा वा रेगो वा मरणं वा सर्वमेव दु: खकारणं सम्भवति। तिन्नरोधे च दु:खोत्पादस्य मूलमेव च्छियते । मरणेन देहनिवृत्त्या दु:ख-विगमो न सम्भवति; देहारम्भकसंस्कारादिसस्वात् पुनरपि तस्य परिप्रहो भवत्येव। देवदेहो वा भवतु तिर्थग्देहो वा, सर्वत्रैव पुनदुः खानुबन्धः संलच्यते । जन्मनः कारगं भवः, स खल्ल उपा-दानात्सञ्जायते। यद्बाह्यं वस्तु उप समीपे त्रादत्ते तदुवादानम्। उपादानस्यासम्भवे भवादयासम्भवात् जातिरपि न सम्भवति। उपादानस्य निमित्तभूता तृष्णाः यावत्सा न शाम्यति तावत् संतेषाभावात् बाह्यपरित्रहाकाङ्का तिष्ठत्येव। तृष्णायाः कारणं वेदनाख्या विषयानुभूति:, वेदनायाश्च कारणमिन्द्रियार्थसन्निकर्षः स्पर्शः । स्पर्शः षडायतनादुःपद्यते । षडायतनं नाम ज्ञानेन्द्रियपः अवं मनश्चेति पड्वर्गः । षडायतनं नामह्मपाभ्यां समुत्पद्यते। तत्र नाम संज्ञासंस्कारविज्ञानानां संघात:। नामरूपे एकीभूय प चस्कन्धं घटयतः । नामरूपयोर्निमित्तं विज्ञानम् । विज्ञानस्य हेतुः संस्काराः। संस्काराश्च सर्व एवाविद्यामूलकाः। ग्रवि-चायाः पुनर्मूलं न किमपि दृश्यते । सैव सर्वानर्थनिदानिमिति तस्या उन्मूलनमेव पुरुषार्थस्वरूपम् । तच्चाष्टाङ्गयोगमार्गपरि-शोलनलब्धप्रज्ञया साध्यते। एतानि द्वादश निदानानि सौगतानां यन्थेषूपलभ्यन्ते । समुच्चयेन प्रतीत्यसमुत्पादे। प्रयमेव ।

तदिदमनिशमावर्त्तमानं दुःखचकं कदापि निवृत्तं भवितुम-इति नवेति शङ्कायां सम्भवत्येव तिन्नरोध इति तत्प्रशमस्वरूपा- रा

धे

व-

स्य

वैव

T-

[]

TI

ात्

Ų

4-

1

्य

ध्य

a-

ति

Ì.

яİ

П-

11-

विद्यास्पं तृतीयं सत्यम्। अयमेव दुःखनिरोधः प्रस्थानभेदेन
मोत्तनिर्वाणापवर्गामृतनिःश्रेयसादिपदैर्व्यपदिश्यते। यदिदं जगदाडम्बरं परिदृश्यते, तज्ञाविद्याया एव विज्निमतिमिति प्रागेवोत्तम्। अविद्यानिरोधेन दुःखपर्यन्तस्य तत्कार्यचकस्यापि निरोधे
सति जगदभावे यदवशिष्यते तदमृतं निर्वाणमिति कथ्यते।
तदेव च शून्यपदभाक्। निर्वाणं वस्तुतोऽभावरूपमिति
विज्ञेयम्। न वा व्यावहारिकभाववदिषः, तादृशभावानां प्रज्ञोदयेऽसत्त्वात्। निर्वाणम् ''असंस्कृत'' धातुत्वात् शाश्वतः
शिवं द्वन्द्वातीतं प्रपञ्चोपशमरूपं परमं सुखम्।

निर्वाणममृतपदम् । तदिस्त, तत्याप्तयुपायश्चाप्यस्ति । कः स उपायः १ श्रष्टाङ्गयोग इति बुद्धदर्शनम् । वस्तुतस्तु ज्ञानेनैवाविद्यानिवृत्तिर्भवति । तस्यां निवृत्तायां क्रमेण संस्कारादिनिवृत्त्या दुःखं निवर्त्तते । ज्ञानसम्पत्तये चाष्टाङ्गयोगमार्ग एव
शरणम् । योगाङ्गानि तावत् —सम्यग्दिष्टः, सम्यक् संकल्पः,
सम्यग्वाक्, सम्यगाचारः, सम्यगाजीवः, सम्यग्वीर्यम्,
सम्यक्समृतिः, सम्यक्समाधिश्च ।

बहूनां जन्मनामन्ते कस्यचिदेव भाग्यवतः समाधिमनुशील-यते। मनसि प्रज्ञायाः समुदयों भवति । उदितायां तस्यां बन्धन-कारका दशिवधाः पाशाः संयोजनाभिधाः चीयन्ते । मार्गस्यास्य चतस्र एव भूमयः । प्रथमा तावत्—स्रोतद्र्यापत्तिभूमिः, तामधि-गतस्यार्थस्य सत्कायदृष्टिविचिकित्साशीलव्रतपरामर्शक्षं संयो-जनव्रयं विनश्यति । स पृथिव्यां वा, किस्मन्निप देवावासे वा,

#### प्रबन्धप्रकाशः

कर्मानुगुण्फलभोगार्थं जायते । परन्तु मार्गाश्रयादपुनरावृत्तिस्तस्य नियतैव। सप्तमु जन्मसु तन्न्यूनेषु वा निर्वाणसवश्यंभावि। द्वितीया भूमि: सकुदागामिपदव्यपदेश्या, तामारूढस्य देवलोके उपपद्य पृथिवयां सकुदेव जनम भवतोति केषाश्चिन्मतम्। देवलोके जन्मेत्यपरेषां मतम्। तदेव तस्य चरमं जन्म। तदेव प्रज्ञोत्कर्षा-त्रिर्वाग्रमधिगम्यते । ऋस्यां भूमौ 'कामरागः' 'प्रतिघ'श्चेतिसंयो-जनद्वयं निवर्त्तते। श्रनागास्याख्या भूमिस्तृतीया। कामरागाभावात् पृथिव्यादौ वा तदन्यस्मिन् कामस्वर्गादै। कामलोक वा पुनरावृत्तिर्न सम्भवति। अनागामी ब्रह्मलोके सकु-देवाविभवति । तत्र व च प्रज्ञाशुद्धिं लब्ध्वा विमुच्यते । स कस्मिन् त्रह्मलोको जायत इति रागोच्छेदतारतम्यमपेदय समाधे-यस्य रूपरागो विद्यते स रूपब्रह्मलोको तदितरस्तु ऋरूप-त्रहालोको स्वात्मानमाविभावयति । अरूपरागच्छेदेऽरूपब्रहालोको ने।द्भव: सम्भवी । मानौद्धत्याविद्याख्यसंयोजनत्रयस्य निवृत्तेर्व-न्धनकारणत्रयस्य रहितत्वात् निर्वाणं भवति । तच्च सत्यपि देहे संजायते। तदेव चार्हस्वं जीवन्मुक्त्याख्यम्। देहपातानन्तरं परमं निर्वाणमवशिष्यते, तच परमार्थः।

तदा प्रभृति जनपदेषु सर्वत्र परिश्रमन् स सद्धर्म प्रचारयाः मास । केचिद् गृहे निवसन्त उपासका बभ्वुः । केचिच गृहं त्यक्तवा भिच्चवः । पुरुषवत् स्त्रियोऽपि तस्य शिष्यमण्डले प्राविः शन् । क्रमेण विहारसङ्घारामादि स्थाने स्थाने निर्मितमभूत । सङ्घस्य परिचालने।पयोगिने। नियमा निबद्धा जाताः । ब्राह्मणा ą

for for

Z

राजानः श्रेष्ठिनो वेश्या अपि त्रिरत्नं —बुद्धंधर्म सङ्घं च —शरणमुपागच्छन् । स्त तदुपदेशमाहात्म्येन बहवे। प्रिंद्भावं गताः, बहवश्च स्नोतन्नापत्त्यादिभूमिषु प्रविष्टाः । केचित्तु मीद्गलायनवद्
ऋद्धिमन्तो प्रि संयुत्ताः । बहवस्तस्य विरोधिनो प्रि विरोधं
परिहाय तस्य सेवकत्वं गृहीतवन्तः । नात्राविश्वासार्हे किमिप लद्यते । सहीयसां सहता प्रभावेण सर्वमेव संभाव्यते । †

य

के

के

<u>2</u>

T-

qţ

दै।

<u></u>

स वे-

٧.

के

इ-

रेहे

तरं

11-

16

à.

II

UI

इत्थं चत्वारिंशदिध कवर्ष कालं धर्ममुपिदशन् जीवानुद्धरन् स कृतकृत्यः पश्चिमे वयसि कुशीनगराख्ये स्थाने देहं मुमोच॥ [वाराणसेयराजकीयसंकृतिवद्यालयभूतपूर्वाध्यन्

श्रीगोपीनाथकविराजमंहादयस्य

\* त्रिशरणं खलु बुद्धस्य तत्प्रवर्तितधर्मस्य तद्धर्मावलम्बिसंवस्य च दैनिको स्तुति: —'बुद्धं शरणं गच्छामी'त्यादिरूपा ।

† स्थूलहृष्या बौद्धो धर्मः शोलानुष्ठानपर इति शोलमधिकृत्य किंचिदुच्यते । भिन्नुभिर्ण्हृस्थेश्च पञ्चशीलमनुष्ठेयम् । तत्तु प्राणिहिंसाऽदत्तादानव्यभिचारमृषावादमयगनविरतिरूपम् । श्रष्टशीलं तु प्रागुक्तं शोलपञ्चकं तेन संयोजितं नियमत्रयं च । नियमत्रयं नाम विकालभोजनविरतिः, माल्यधारणगन्धद्रव्योपयोगविरतिः, उच्चमहाशयनाभ्यां विरतिश्च । श्रष्टशीले व्यभिचारविरतिस्थलेऽब्रह्मचर्य्यवरितिर्बाध्या । श्रष्टशीलेन सह नियमद्वययोजनेन दशशीलं भर्वात । नृत्यगीतादिविरतिः स्वर्णरजतप्रतिग्रह्विरतिश्चेति नियमद्वयम् । दशशीलं भिन्नून्
पञ्चशीलं च गृहस्थानुह्विश्यपृत्वतम् । शीलाचरणेन शमो लभ्यते,तदनाचरणेनात्मने मूलमि नश्यति । गृहस्थैभिन्नुभिश्चानुष्ठयेषु बहुविधेषु
धर्मेषु बुद्धनेपदिष्टेषु शीले।पदेश एव सर्वि सामान्येन प्रधानः ।

प्रबन्धप्रकाश:

# वेदानां संस्कृतपठनपाठनप्रणाल्यां स्थानम्

### वेदानां महत्त्वम्।

कस्याविदितं सचेतसा यदस्माकं भारतीयानामार्याणं वाङ्मयं निरतिशयेन सवेत्किष्टं हि स्थानं वेदानाम् । न केवलं विभिन्नरूपेण प्रचरत ग्रार्यधर्मस्य मूलस्रोतस्त्वेनोपजीव्यत्वेनेव च तेषामुत्क्वष्टत्वम्, किन्त्वन्यान्यदृष्ट्यापि ।

भारतीयसंस्कृतेभीरतीयानां भाषाणाम्—ग्रार्थभाषाणां तदितरभाषाणाम्—च तात्त्विकदृष्ट्याध्ययनायानुशीलनाय च वेदानां वैदिकभाषायाश्चानुशीलनं नितरामावश्यकम् । श्रम्य देशीयभाषासंस्कृत्याद्यनुशीलनापेच्चयापि तेषामतीवेषयोगित्व मिति तु नात्र प्रकृतमिति न तद्विषये किञ्चित्प्रस्तूयते ।

अत एवास्माकं धार्मिकप्रन्थेषु तत्र तत्र शतशः प्रकारैवें दानां महत्त्वमुद्घोष्यते ।

तथा च भगवान् मनु:--

वेदोऽखिलो धर्ममूलम् ॥ २।६ ॥ सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् । वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्संस्थाश्च निर्ममे ॥१।२१॥ यः कश्चित्कस्यचिद् धर्मों मनुना परिकीर्तितः । स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः ॥२।७॥ पितृदेवमनुष्याणां वेदश्चचुः सनातनम् । अशक्यं चाप्रमेयं च वेदशास्त्रमिति स्थितिः ॥१२।६४॥

चातुर्वण्यं त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः पृथक्। भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात्प्रसिध्यति ॥ १२। ६७॥ पाचीनकाले वेदानां पठनपाठनप्रणाल्यां स्थानम् तदेवं सर्वतामुखीं वेदानामत्युपयोगितामाकलय्यैव ऋसाकं साचात्कृतधर्मभिराचार्यै: प्राचीनकाले पठनपाठनप्रणाल्यां सुख्य-त्वेन स्थानं वेदानां निर्धार्यते स्म। तथा च-तपोविशेषैविविधैव तैश्च विधिचोदितै:। वेद: कुत्स्नाऽधिगन्तव्य: सरहम्या द्विजन्मना।।२।१६५॥ वेदमेव सदाभ्यस्येत्तपस्तप्स्यन् द्विजात्तमः। वेदाभ्यासा हि विप्रस्य तपः परिमहोच्यते ॥२।१६६॥ योऽनधीत्य द्विजा वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्। स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥२।१६८॥ श्द्रेग हि समस्तावद् यावद्वे दे न जायते।।२।१७२॥ षट्त्रिंशदाब्दिकं चर्यं गुरौ त्रैवेदिकं व्रतम्। तदर्धिकं पादिकं वा श्रहणान्तिकमेव वा।। ३।१।। वेदानधीत्य वेदें। वा वेदं वापि यथाक्रमम्। अविप्लुतब्रह्मचर्यो गृहम्थाश्रममावसेत्।। ३।२।। इत्यादिमानवधर्मशास्त्रोक्तरन्यैश्चैवंप्रकारै: शतश: प्रमाणैर्न केवलं द्विजैस्तेषामध्ययनमेवातीवावश्यकत्वेन प्रतिपाद्यते, किन्तु वेदाध्ययनस्यैव प्राधान्येन द्विजत्वसं शादकत्वमध्याख्यायते । कस्यैतद्विदितं यत्प्रायः सर्वेषां शास्त्राणामध्ययनाध्यापनस्य,

90

Mİ

लं

वै

U

च

य.

q.

118

वेदानामखिलपुरुषार्थसाधनतया, वेदाभ्यासी वेदानुशीलनं वेद-

रत्ता चैव परमप्रयोजनमिति तेषु तेषु शास्त्रो व्वेवासकृद् गीयहे सप्रयत्नं स्थाप्यते च ।

उदाहरणार्थं पातः जलमहाभाष्ये एव शब्दानुशासनस्य प्रयो जननिर्देशप्रसङ्गे प्रायो वेदनिवन्धनेनेव "रचो हागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनम्" इति, "तेऽसुराः । दुष्टः शब्दः । यदधीतम् । यसु प्रयुङ्क्ते । अविद्वांसः । विभक्तिं कुर्वन्ति । यो वा इमाम्। चत्वारि । उत त्वः । सक्तुमिव । सारस्वतीम् । दशम्यां पुत्रस्य। सुदेवे असि वरुणः । इति च प्रयोजनानि प्रतिपादितानि ।

निरुक्त ेऽपि, "अधापीदमन्तरेण मन्त्रेष्वर्थप्रत्यथे। न विद्यते। अर्थमप्रतियते। नात्यन्तं स्वरसंस्कारोद्देश: ।", "अधापीदमन्तरेष पदविभागे। न विद्यते।", 'अधापि याज्ञे दैवतेन बहव: प्रदेश भवन्ति तदेतेने।पेत्तितव्यम्।", "अध ज्ञानप्रशंसा भवत्यज्ञानिन न्दाच।" इत्युपक्रमैर्वेदाध्ययनमुद्दिश्यैव तत्प्रयोजनान्यभिहितानि

किं बहुना, ऋतिगम्भीरस्य वेदस्य साचात्परम्परया <sup>हा</sup> ऋष्ययनोपकारायैव प्रायेण विभिन्नशास्त्राणि प्रवृत्तानि ।

तथा चे कि यास्काचार्येण निरुक्ते —

''सात्तात्कृतधर्माण ऋषयो बभू वुस्तेऽवरेभ्योऽसात्तात्कृतधर्मे भ्य उपदेशेन मन्त्रान्संप्रादुः। उपदेशाय ग्लायन्ते।ऽवरे बिल्मे यहणायेमं प्रन्थं समाम्नासिषुर्वेदं च वेदाङ्गानि च।'' इति।

व्याकरणादीनाम् 'श्रङ्गत्वेन'मीमांसादिशास्त्राणाम् 'उपाङ्गि त्वेन' सर्वविदितं वर्णनमपि वेदानामपेत्तयैव । श्रत एव पाणि नीयशित्तायामुच्यते— छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तै। कल्पोऽथ पठ्यते।
इयोतिषासयनं चत्तुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते॥
शित्ता घाणं तु वेदस्य मुखं त्याकरणं स्मृतम्।
तस्मात्साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते॥ ४१। ४२॥
मीमांसादिशास्त्राणामिप वेदार्थज्ञानार्थमुपयोगस्तत्र तत्र
समर्यते। तथा हि—

यते '

यो.

ता:

ास्तु

H I

4 |

ति।

रेग

शा

नि-

1नि

वा

धर्म.

TeH.

ाङ्ग

TO

पुराग्गन्यायमीमांसाधर्मशास्त्राङ्गिमिश्रताः । वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश ॥ इतिहासपुराग्गाभ्यां वेदं समुपवृंहयेत् । विभेत्यलपश्रुताद्वेदेो मामयं प्रहरिष्यति ॥

इत्यादीनि बतुप्रमाणानि अत्र विषये। वेदाङ्गःवेन वेदोपाङ्गत्वेन च प्रसिद्धशास्त्राणि विहायापि अन्नुण्णतया वेदसम्प्रदायपरिरत्त्रणाय ये नानाविधा उपायाः समस्तपृथिव्यामन्यधर्मावलम्बनामश्रुतचरा अस्माकमाचार्येराविष्कृताः प्रचारिताश्च न
केषान्ते विस्मयावहाः। पदक्रमजटाद्यष्टविकृतीनां परिकल्पना
पदगाढ-वैठ-प्रातिशाख्यादोनां पादादिविषयकविविधानुक्रमः
णोनां च निर्माणं सर्वमेतद्वेदानां रत्त्रणार्थमेव। अत एव परःसहस्र षु वर्षेष्वतीतेष्विप पदशः स्वरशोऽच्चरशश्च वैदिकसंहितानां
सम्प्रदायाविच्छेदोऽद्यत्वे न कानाश्चर्यचिकतान्वदधाति।

त्रसन्तुष्टा इवास्मान्महतोऽपि प्रयत्नात् त एवाचार्या त्राह्मणसमाजस्य द्विवेदत्रिवेदचतुर्वेदादिविभागमपि सुद्दं वेदानां परिरच्नणार्थमेव चक्रुरिति प्रतीयते। प्रबन्धप्रकाशः

882

तदेतत्सर्वे प्राचीनकाले पठनपाठनप्रगालयां वेदानामत्युत्क-ष्टमनन्यसाधारणं च स्थानं द्योतयति ।

त्राधुनिकी अवस्था

परं कां दशामनुप्रपन्ना वयमद्यत्वेऽस्मिन्विषये। वेदानामध्यः यनाध्यापनं विलुप्तप्रायमेवास्माकं दौर्भाग्येण । केचिदेव विरत्ता अङ्गुलिनिर्देश्याः सर्वभावेन वेदाध्ययनपरायणा दृष्टिपयं प्रयान्ति। न चेयमाधुनिकी एव प्रवृत्तिः । चिरकालादेवैतादृग्दुर्दशाप्रस्ता वयम् । वैदिकत्वेन प्रसिद्धान् काँश्चिद् ब्राह्मणानन्तरेण केवलं नाममात्रेणेव वैदिकाः सर्वे संवृत्ताः। कस्याविदितं प्राचीनप्रन्थान्त्रस्य यन्नानाशास्त्रज्ञानां पण्डितानां गृहेव्विप ग्रन्थान्यविषयकप्राचीनहरुतिलिखितप्रन्थेषूपलभ्यमानेव्विप वैदिकः प्रन्थानां विशेषतश्च वैदिकसंहितादिप्रन्थानां प्रायोऽभाव एव दृश्यते । सर्वमेतद्वेदविषये तेषामनास्थामेव वस्तुते। द्योतयि। वैदिकत्वेन प्रसिद्धानां मध्येऽपि केचिदेव प्रविरत्ता एतादृशो ये स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेदं न विज्ञानाति योऽर्थम्। योऽर्थज्ञ इत्सकलं भद्रमश्चते नाकमेति ज्ञानविधृतपाटमा ॥

यद् गृहीतमविज्ञातं निगदेनैव शब्द्यते । अनग्नाविव शुष्केधा न तज्ज्वलति कर्हिचित् ॥

( निरुक्ते १।१८)

उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुत त्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम्। उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः॥

( ऋ० १०।७१।४)

#### प्रबन्धप्रकाश:

88€

इद्यादिश्रुतीः स्मरन्ते । जुसरन्तश्चार्थटष्ट्यापि वेदानामभ्या-समनुतिष्ठन्ति ।

विद्यमानाप्येषा चिरकालादेव वेदविषयेऽस्माकमुदासीनता साम्प्रतमतिमात्रं वृद्धं गता । अत एव प्रविरत्तसंस्कृतप्रचारागां सामान्यप्रदेशानां तुका कथा, विद्यायाः केन्द्रीभृतस्थानेष्वपि सत्स्वप्यन्यान्यशास्त्रीयविषयविशोषज्ञेषु वस्तुतो वैदिकानां विदुषां प्रायोऽभाव एव दृश्यते। येऽपि विभिन्नविषयेषु पारोवर्यविदे। विद्वांसस्तेऽपि वेदविषयेऽनिभिज्ञा एव प्रायशः। वेदानामध्ययनेन न तेषां कि चित्प्रयोजनिमतीव तेषां धारणा। महाभाष्यानुसारं वेदरचार्थे प्रवृत्तस्यान्यान्यसंस्कृतव्याकरणापेचया विशेषता वैदिकप्रक्रियाप्रतिपादकस्य पाणिनीयव्याकरणस्य कर्णधारेषु वा, वेदानां प्रामाण्याप्रामाण्यं पुरस्क्वत्य साम्रहं विवदमानेषु नैया-यिकपञ्चाननेषु वा, वेदप्रतिपाद्यधर्मस्वरूपविचारचातुरीधुरीसेषु मीमां साप्रवी गोषु वा, धम्याधम्येव्यवस्थापकेषु धर्मधुरन्धरेषु पद-वाक्यप्रमाणपारावारीणेषु वा, 'ग्रस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमे-तद् यहग्वेदः : इत्थाद्यर्थपरक 'वेद + अन्त' मधीयानेषु वेदान्ति-धैरियेषु वा वस्तुती ''६नेकविद्यास्थानी पृष्टे हितस्य प्रदीपवत सर्वार्थावद्योतिन: सर्वज्ञकलपस्य महत ऋग्वेदादे:" अनुशीलनस्य प्रवृत्तरभाव एव प्राया दृष्टिपथमापतति । एतस्या दुरवस्थाया एव एष परिणामा यद्वैदिकत्वाभिमानिनाऽपि वयं केवलं नाम-मात्रेगीव वेदानुयायिन: संवृत्ताः ।

अत एव—

ī.

1

II

लं

T-

T-

ī-

व

#### प्रबन्धप्रकाशः

विश्वदानीं सुमनस: स्याम ।
पश्येम नु सूर्यमुचरन्तम् ॥ ऋ० ६।५२।५ ॥
मा नी अग्नेऽवीरते परा दा
दुर्वाससेऽमतये मा नी अस्यै ।
मा न: चुधे मा रच्चस ऋतावो
मा नी दमे मा वन आ जुहूर्थाः ॥ ऋ० ७।१।१-६॥
अस्मे धेहि अवो बृहद् युम्नं सहस्रसातमम् ।
इन्द्र ता रिश्वनीरिषः ॥ ऋ० १।-६।८ ॥
उदिह्युदिहि सूर्य वर्चसा माभ्युदिहि ।
याँश्च पश्यामि याँश्च न तेषु मा सुमितं कृषि ॥

ग्रथर्व० १७।१।७॥

पुमान पुमांसं परि पातु विश्वतः ॥ ऋ० ६।७५।१४॥ इन्द्र त्वोतास त्रा वयं वज्रं घना ददीमहि। जयेम सं युधि स्पृधः ॥ ऋ० १।८।३॥ वयं शूरेभिरस्तृभिरिन्द्र त्वया युजा वयम् । सासह्याम प्रतन्यतः ॥ ऋ० १।८।४॥ अदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॥

यजु० ३६।२४॥

भद्रं जीवन्ते। जरणामशीमित्तः ॥ ऋ० १० । ३७ । ६ ॥ पश्येम शरदः शतम् ॥ जीवेम शरदः शतम् ॥ बुध्येम शरदः शतम् ॥ रोहेम शरदः शतम् ॥

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

#### प्रबन्धप्रकाश:

१५१

पुष्येस शरदः शतम् ॥ भवेम शरदः शतम् ॥ भूषेस शरदः शतम् ॥ भूयसीः शरदः शतात् ॥

म्रथर्व० १६।६७।१--।।

यते। यत: समीहसे तता ने। ऋभयं कुरु॥

यजु० ३६।२२ ॥

अश्मा भवतु नस्तनूः ॥ ऋ० ६।७५।१२॥ वीर्यमिस वीर्य मिय धेहि । बलमिस बलं मिय धेहि । यजु० १-६।-६॥ मदेम शतहिमा: सुवीरा:॥ अथर्व० २०।६३।३॥

इत्यादोनामाशाभावभरितानां वीरतारसपरिष्तुतानामुदात्तविचाराणाम्, ''यतो 5भ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः'', ''तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्'' इत्यादिप्रमाणानुरूपमभ्युदयनिःश्रेयससाधनस्य वैदिकसदाचारस्य वैदिककर्मकाण्डस्य च सर्वथाऽभाव इव सर्वता दृश्यते। अत एवास्माकं समाजस्य शिथिला
शोर्णा च दशा, निःश्रीका निस्तेजस्काश्च वयं संवृत्ताः।
प्राचीनाः सर्व एव समुन्नता आदर्शा विलुप्तप्रायाः स्मृतिगर्भे
विलीनाः संजाताः।

11

11

## अस्माकं कर्तव्यम्

समुपिस्थितायामेतादृश्यां परिणामदुरन्तायां वैदिकसाहि-त्यविषयकोपेत्तायां सर्वेरस्माभिवेंदिकै: समयातुसारेण यथा-संभवं पुनरपि वैदिकसाहित्यातुशीलनस्य प्रवृत्तेरुज्जीवनाय

#### प्रबन्धप्रकाश:

प्रयत्नो विधेय:। प्रयतनीयं च तथा यथा तत्तद्विषयानधीयाना ऋपि संस्कृतच्छात्राः—

> वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम् । श्रविष्तुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममावसेत् ॥ मनु० ३।२॥ उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद् द्विजः । सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचच्चते ॥ एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः । योऽध्यापयति वृत्त्यर्थमुपाध्यायः स उच्यते ॥

> > मनु० २।१४०-१४१॥

''त्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्व''
(महाभाष्ये) इत्याद्यादर्शमनुसरन्ते वेदाभ्यासोऽस्माकं निष्कारणो धर्म इति मन्यमाना वेदमप्यभ्यस्येयुरनुशीलयेयुश्च।
कथ्यमेतत्सर्वं सम्पादयितुं शक्यते, कथं च वेदाध्ययनं द्विजमात्र विशेषतश्चार्यजातेः पुरायायिभिर्नाह्मणेः क्रियते, कथं
चास्मिन् विषये ग्राधुनिकी प्रचलिता पठनपाठनप्रणाली साधिका
भवितुमर्हति, इत्यादिविचारणार्थमेव वेदानामनुरागिणामनुयायिनां च पुरस्तादेष प्रवन्धः समुपस्थापिताऽस्माभिः।

१ संस्कृतरत्नाकरस्य वेदाङ्के पूर्व प्रकाशिताऽयं लेखः किञ्चित्परि-वचर्यात्र समुद्धियते ।

## \* देववाएया अवनतिरस्माकं कर्तव्यं च

मान्या विद्वहर्याः प्रियच्छात्रगणाश्च,

महतः प्रमोदस्यायमवसरो यदद्य सर्वेषि वयं नानाप्रदेशेभ्यः समागत्य अस्माकं साननीयाया विश्ववन्द्याया देववाण्याः समु-त्रतिं कामयमाना आनन्दकन्दस्य नन्दनन्दनस्य भगवतः श्रीकृष्ण-स्य जन्मभूम्यां पुण्यपुर्यां सथुरायामिह संसदि समवेताः स्मः ।

एषा हि खलु देववाणो शैवशाक्तवैष्णवजैनवै। द्वादिनाना-संप्रदायेषु विभक्तानां विभिन्नमितजुषाम् त्रापाततः परस्परविरुद्ध-त्वेन प्रतीयमानानामि, तेषु तेषु संप्रदायेषु तेषु तेषु मतेषु च।

> एका रस: करुण एव निमित्तभेदाद् भिन्न: पृथक् पृथिगवाश्रयते विवर्तान्। त्रावर्तबुद्बुदतरङ्गभयान् विकारान् अम्भो यथा सिल्लिमेव हि तत्समस्तम्॥

इत्याद्यनुरूपमेकसूत्ररूपेण त्र्योतप्रोतया एकयैव व्यापिन्या भारतीयमौलिकसंस्कृत्या परस्परं सम्बद्धानां सर्वेषामप्यस्माकं भारतीयसंस्कृत्यभिमानिनामतीव माननीया।

संस्कृतभाषा हि भारतीयार्यधर्म इव सर्वेषामप्यस्माकमार्य-धर्मावलम्बिनां वरिष्ठः शेवधिर्गावस्य च विषयः। एको हि आर्यधर्मवृत्तोऽसंख्यशाखाप्रशाखारूपेणातिविस्तृतः,

<sup>\*</sup> १६,२०।८।१६६६ ईस्वोतिथ्योः संयुक्तप्रान्तीयसंस्कृतच्छात्र-संमेलनस्य श्रीमथुरापुर्या द्वितीयाधिवेशने सभाष्यस्य ग्रन्थकर्त्राभ-भाषसम् ।

#### प्रबन्धप्रकाश:

सहस्रशीषी पुरुषः सहस्राचः सहस्रपात् । स भूमि ए सर्वतः स्पृत्वात्यतिष्ठद्शाङ्गलम् ॥ इत्यादिश्रुतिभिगीयमानविराट्पुरुष इव, नानारूपै: पल्ल-वितः पृष्पितः फलितश्च साम्प्रतं समन्ताद्भारतभूसिमलंकरोति। एतददृष्ट्या हि सोऽपि "एकोऽश्वत्यः सनातनः" इत्येव वर्ग-यितुं शक्यते। शैववैष्णवप्रमृतयः सर्वेऽपि भारतीयधर्माः स्तस्यैव शाखाप्रशाखारूपाः । भारतीयसंस्क्रतीत्यपरनामा एक एव जीवनरसस्तान् सर्वानाप्याययति परिपेषयति च। तेषां सर्वेषामन्यधर्मेभ्यः कि व्विदनिर्वचनीयं वैशिष्ट्यं च संपादयति। तस्य खलु भारतीयसंस्कृतीत्यपरनामधेयस्य भारतीयजीवनायामृतकलपस्य जीवनरसस्य सर्वेकामदुवा देगिधीवेयमस्माकं मातृह्या देववाणी। स्रत एव तस्याः परिपोषणेनैव भारतीयसंस्कृतेः परिपुष्टिस्तदनुयायिनां सर्वे षामार्यधर्मावलम्बिनामस्माकं ते। सर्वाङ्गोणा समुन्नतिश्व संभवति ।

करयैतद्विदितं यत्प्रायः सर्वेषामप्यार्थधर्मावलिम्बनां धार्मिकं साहित्यं प्राचुर्येण देववाण्यामेव विद्यते। प्रायेण सर्वेषामि ग्रायेधर्माणामनुयायिभिः ग्राजीवनं त्यांसि तप्दिमराचार्येः संप्रथितानि प्रन्थरत्नानि देववाण्याः साहित्य-समृद्धं सम्यादयन्ति। प्रीयेण सर्वासामेव भारतीयभाषाणा-मुद्गमस्थानभूता चैषा देववाणी। एतद्द्वारेव विभिन्नदेशेषु लैटिन, श्रीक, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच—इत्यादिक्रपैरुपल्भ्य-

#### प्रबन्धप्रकाशः

१४५

मानया त्र्यार्थभाषयास्माकं संवन्धः भुवि सर्वत्र विश्रुतः । ग्रस्यामेव सभ्यजगतः प्राचीनतमं साहित्यं समुपलभ्यते । तदेतादृशीरनन्यसाधारणेर्गुणगणेरुपलित्तता इयमस्माकं देव-वाणी कस्य नाम नाभिवन्दिता स्यात् ।

## देववागयाः प्राचीनकाले समुद्रतिः

ग्रासीत्स समयो यदा खलु साभ्युदयसीमामनुभवन्ती } ग्रभ्युत्रतिशिखरे संस्थिता सर्वत्रापि स्वप्रभावमहिन्ना सर्वेषां > समादरभाजनं वभूव, नानादेशेषु च विस्तृता भारतवर्षस्य यशः | समन्तात्पृथिच्यां प्रसारयति स्म

कस्याविदितं यन्न कंवलं भारतवर्ण एव किन्तु भारतेतरदेशदेशान्तरेष्विप तस्याः प्रचार आसीत् प्राचीनकाले ।
केनेतिहासविदा न श्रुतो भवेत्सुदूरवर्त्तिन एशिया माइनरः
प्रदेशेऽपि परः सहस्रवर्षभ्यः प्रागिप 'बीगाज़काई' (Boghaskoi) स्थाने समुपलब्धप्राचीनलेखेषू लिलखितैः 'इन्द्र', 'वरुण',
'मित्र' इत्यादिभिवैदिकदेवतावाचिशब्दैः स्पष्टमनुमीयमानस्तस्याः प्रचारः । एशियामध्यप्रदेशेषु इपडीचाइनाप्रभृतिदेशेषु
महासमुद्रान्तःसंस्थितेषु सुदूरवर्त्तिषु 'बालि' प्रभृतिद्रीपेषु च
अ्रयत्वेऽपि समुपलभ्यमानैः प्राचीनैर्भारतीयैः संस्कृतप्रन्थरनैदेवालयखण्डैः संस्कृतशिलालेखैर्वापि तस्या एव प्रचारतिग्रयस्तेषु तेषु स्थानेषू द्घाष्यते । भारते विल्नुप्तानां परःशतानां
पन्यरत्नानामद्याप्यनुवादरूपेण चोनितिब्बतादिदेशेष्वविस्थितिरिप

1-

#### प्रबन्धप्रकाशः

देववाण्या एव प्राचीनकालिकं भुवि विश्वतं यशः प्रख्यापयित। किं बहुना, 'शवितर्गतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाषिता भवित। विकार एवैनमार्या भाषन्ते शव इति", 'महान् हि शब्दस्य प्रयोगविषयः। सम्द्वीपा वसुमती, त्रयोलोकाः....।" महाभाष्यादियन्थेपूपलभ्यमानैरेताहशैः प्रमाणेरि तस्याः प्राक्का लिकः प्रायेण सार्वदेशिकः प्रचागतिशय एव स्पष्टमनृद्यने।

भारतवर्षे तु प्राचीनकाले तस्या अत्युत्कृष्टप्रभावस्य प्रचारातिशयस्य च विषये किमु नाम वक्तव्यम् । आवालवृद्धः माराजरङ्कमापामरप्राज्ञं च तस्याः सार्वजनीनप्रचारविषये निह कस्यापि सन्देहलंशस्याप्यवकाश:। साम्प्रतिकहिन्दी-प्रभृतिभाषाणामिव प्राचीनकाले 'स्रन्वध्यायं भाषायाम्' ( निरुक्ते ), 'भाषायां सदवसश्रवः' ( अ० ३।२।१०८ ), 'प्रथमायांश्च द्विचचने भाषायाम्' (ऋष्टा० ७।२।८८), 'सख्य-शिश्वीति भाषायाम्' ( ऋष्टा० ४।१।६२ ) इत्यादिप्रमागौर्भा-षात्वेन व्यवहार एव तस्याः सार्वजनीनं प्रचारं द्योतयति। 'प्रत्यभिवादेऽश्रूहें' इति पाणिनिस्त्रेऽश्रूह्महणेन, नाटकेषु संस्कृतभाषाभाषिभि: संस्कृतज्ञपात्रै: सहासंस्कृतभाषिणामपि नीचपात्राणां वार्त्तालापेन, ''उदहारि भगिनि या तवं कुम्भं हरसि शिरसानड्वाइं साचीनमभिधावन्तमद्राचीरिति" ( महाभाष्ये १।१।५८ ) इत्यादिप्रमागौश्च तम्याः प्रचारी न केवलं शिच्तितेष्वेव किन्तु प्राकृतजनेष्वपि अविहतगतिरासी-दिति स्पष्टमेवोद्घोष्यते।

वैदिकोषु ऋषिषु त्रसदस्युप्रभृतीनां राजन्यानां वसुकर्णादि-वैश्यानां विश्ववाराप्रभृतीनां स्त्रीणामुपलब्धिः, उपनिषत्सु राज्ञा-मृषिभ्यो ब्रह्मज्ञानस्योपदेष्टृत्वेन प्रसिद्धिः, महाभारते भीष्म-पितामहादेनीतिशास्त्रप्रवक्तृत्वेन वर्णनिमत्यादि सर्वमिप तस्याः प्रचारस्य व्यापकत्वमेवानुमापयति ।

तिस्मिन्हि प्राचीने प्राचीनतमे च समये जीवनयात्रायाः प्रत्येकविभागे देववाण्या एवाप्रतिहतं साम्राज्यं सुस्थित-मासीत्।

सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च। सर्वेलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदर्हति।।

( मनु० १२।१०० )

दशावरा वा परिषत् यं धर्मः परिकल्पयेत्।

ज्यवरा वापि वृत्तस्था तं धर्मः न विचालयेत्।।

त्रैविद्यो हैतुकस्तर्की नैरुक्तो धर्मपाठकः।

त्रयश्चाश्रमिग्यः पूर्वे परिषत् स्याद्दशावरा।।

त्राग्वेदविद्यजुर्विच्च सामवेदविदेव च।

त्यवरा परिषज्ज्ञेया धर्मसंशयनिर्णये।।

(मनु०१२।११०-११२)

इत्यादिप्रमागौरयमेवार्थः स्पष्टीक्रियते ।

**छान्दोग्यापिन षदादिगतैः** ''ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वेणं चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पित्रयं राशिं दैवं निधिं वाकोवाक्यमेकायनं देव-

#### प्रबन्धप्रकाश:

विद्यां भूतिवद्यां चत्रविद्यां नचत्रविद्यां सर्पदेवजनविद्यामेतद् भगवोऽध्येमि" (छान्दोग्योपनिषद् ७।१) इत्यादिप्रमाणेः, शुक्रनीत्यादौ:—

> म्रान्वीत्तिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्च शाश्वती। विद्याश्चतस्त्र एवैताः

वर्णाः सर्वाश्रमाश्चैव विद्यास्वासु प्रतिष्ठिताः। इत्येवं सर्वेषां वर्णानामाश्रमाणां च कृते तत्तदुपये।गितामाकः लय्य चतसृणां विद्यानां प्रतिपादनेन,

यदास्याद्वाचिकं सम्यक् कर्म विद्याभिसंज्ञकम् ।
शक्तां मूकांऽपि यत्कर्तुं कलासंज्ञं तु तत्स्मृतम् ॥
इत्येवं लचितानां द्वात्रिंशद्विद्यानां चतुःषष्टिकलानां च भेदानुषकम्य विभिन्नप्रस्थानैस्तत्तद्वेदसंबद्धेधनुर्वेदायुर्वेदार्थवेदादिभिः
सह संबन्धविधया विभन्य तत्तत्कलानां प्रदर्शनेन च न केवलं
प्राचीनकाले देववाण्या वाङ्मयस्य तत्तद्विद्यानां कलानां च
भेदेनातिविस्तृतत्वं किन्तु सर्वस्यापि लोकव्यवहारस्य जीवनयात्रायाश्च कार्यनिर्वहण्यस्यस्व स्वस्थिलपुरुषार्थसाधनापयोगित्वं
च सुस्पष्टं प्रतीयते।

तदेवं प्राचीनकाले न केवलं भारतवर्ष एव किन्तु भारतार् बहिरपि विभिन्नदेशोषु प्रचारातिशयमुपभुञ्जाना सर्वासामपि जीवनयात्रानिर्वाहिकाणां विद्यानामाश्रयीभूता अखिलपुरुवार्थः साधनोपयोगिविस्तृतवाङ्मयेन च समेता समुन्नतिशिखरम-धिष्ठिता आसीदेषास्माकं देववाणी।

### देववाराया अद्यत्वेऽवनितः।

परं हा हन्त ! सेव देववाणी अयस्वे सर्वथा संकुचित-गात्रा जीर्णा च दृश्यते । चिरादेव स्वकीय प्राचीना-त्कृष्टपदाद् अष्टा सा शनैः शनैर्वर्तमानामधोगतिमनुप्राप्ता। साम्प्रतिकजगति जीवनयात्रायां या तस्याः संस्कृतज्ञानां वावस्थिति: कस्य खलु न सा खेदावहा भवेत् । निह तस्याः पुरातनसमय इव सामान्यजनतायां प्रचार: उपयोगो वा सामान्यलोकव्यवहारे। नहि जीवनयात्रायां राष्ट्रस्य वा विभिन्नविभागेषु संस्कृतज्ञानस्य काचिद्विशेषापेत्ता। विलुप्त-प्रायमेव तस्या नानाविधविद्यानामाश्रयीभूतमनल्पमनविध च प्राचीनं साहित्यम्। नहि संस्कृतज्ञानां प्राचीनकाल इव सर्वथा सुखेनेव जीवननिर्वातः। नापि जनतायाः पुरेायायित्वं नेतृत्वं वा। न चापि तेषां विशिष्टविधया कि चिदपि स्थानं राज्य-च्यवस्थापिकासु संसत्सु । आस्तां पुनदूरि तेषां पुरातनं लोक-नायकत्वं, राष्ट्रकर्णधारत्वं, सेनापतित्वं, प्रधानामात्यत्वं, सान्धिविप्रहिकत्वं, प्राड्विवाकत्वं, कुल्पतित्वं, पृथिव्यां सर्वेषां मानवानां सदाचारापदेष्ट्रवं, नानाविधानां विद्याना-मुपज्ञातृतवं, सम्राजां पुरोहिततवं, दूरवित्देशदेशान्तरेषु महा-समुद्रान्तर्विति द्वीपपरम्परामु च भारतीयसभ्यताया भारतीय-सदाचारस्य भारतीयसाहित्यस्य भारतीयपौराणिकगाथानां भारतीयानां नदीनां नगराणां च नाम्नां संस्थापकत्वम्।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

तद्-ौ:,

₩-

प-

न-

च

द (प

ઈ. ∓-

प्रबन्धप्रकाशः

परमेताहशैः पुरावृत्तोद्गारैरलम्। पर्याप्तमेताबद्वर्णनं तस्या वर्तभानामसाधारणीमवनतिमस्माकं हृद्गतां कर्तुं म्।

### देववाग्या अवनतेः कारणानि।

कानि पुनदे ववाण्या अवनते: कारणानि १ विचार एतादृशस्थलेषु बहुभिरुपस्थाप्यते यद्राजशक्तेः स्वसंस्कृतेः पोषिकाया स्रभाव एवास्माकं देववाण्या वा उत्तरोत्तरमभि-वर्धमानाया अवनते: कारणमिति । 'राजा कालस्य कारणम्' इत्यादिवचनान्यप्यत्र विषये प्रमाणीकियन्ते। परं वस्तुतो विचार-णायां तु कार्यकारणभावस्य वैपरीत्यमेवात्र न: प्रतिभाति। कस्यापि देशस्य राजशक्तो राजनैतिकावस्था वा न स्वयमकार-णत एव समुत्पद्यते । वस्तुतः सापि तत्तद्रेशवासिनां शिष्टानां शिचितानां वा जननायकानां जनताया: प्रतिनिधिरूपाणं पुरोयायिनां पुरोहितानां वा प्रजा: प्रति स्वकर्त्तव्यस्य पालना-पालनमूलिकैव। एवळच तत्तत्काले संदृश्यमाना भारते या राजनैतिकी दुरवस्था नैषास्माकं दुरवस्थाया: कारणम्, प्रत्युत वयमेव स्वकर्तव्यपालनाद्विमुखा जनताया: पुरोयायिपदाद् भ्रष्टास्तस्याः कारणतामुपगताः। एतादृशमेव तत्तद्विषयकः कार्यकारणभावे मतिवैपरीत्यमन्येष्विपि विषयेषु प्रायेणास्माकः मुपदृश्यते। तदाधारेगीय च जनताया वास्तविकलाभालाभः विचारमुपेद्य तास्ता दृष्टी; प्रजासु प्रचारयन्तो वस्तुत; स्वात्म-वञ्चनामेव बहवो जना: कुर्वन्ति ।

#### प्रबन्धप्रकाशः

989

### लोकप्रगतेले कावस्थिते इचोपेसा

ततश्च न हि राजशक्तोतिः राजनैतिकदुरवस्था वा संस्कृतभाषाया अवनतेर्मूलकारणम्, किन्तु यन्मूलकारणं तत्कृतेव राजशक्तोतिरिप। तच्च लोकप्रगतेः, लोकव्यव-हाराद्, लोकावस्थितेश्च संस्कृतज्ञानां विराग उपरितः, तेषामुपेचा च।

लोकप्रगतिर्हि नदीव सततमप्रगामिनी न जातु एकावस्था-यामेव संतिष्ठते। ऋतूनामिव तस्या अपि आनुरूप्येण वर्तनं जीवनस्य सफलजीवनयात्राया वा प्रथमं लचणम्। लोकप्रगति-मनुरुध्येव प्रवर्तमानास्तत्तद्देशनिवासिन्ये। जातये। जगति स्वयशः समन्तात् प्रसारयन्ति। अन्यास्तु कालकवलतामा-पद्यन्ते। वस्तुतो लोकप्रगतिमूलिकैव तत्तद्युगादिकल्पना। युगरूपानुसारतश्च धर्माणां भेद इति वै शास्त्रविदां मतम्। तथाहि—

> अन्ये कृतयुगे धर्मास्त्रेतायां द्वापरे युगे। अन्ये किलयुगे नॄणां युगरूपानुसारतः।। युगेष्वावर्तमानेषु धर्मोऽप्यावर्तते पुनः। धर्मेष्वावर्तमानेषु लोकोऽप्यावर्तते पुनः॥ श्रुतिश्च शौचमाचारः प्रतिकालं विभिद्यते। नानाधर्माः प्रवर्तन्ते मानवानां युगे युगे।।

इत्येव' तासु तासु स्मृतिषु स्मर्थते ।

11

ष

ı

Į,

[-

Ιİ

T

त

#### प्रबन्धप्रकाशः

सर्वेष्विप देशेषु सर्वेष्विप च कालेषु सर्वेऽिप कर्ममार्गाः सर्वमेव कर्मकाण्डं च लोकप्रगतिमनुरुध्येव वस्तुतः प्रजाहितः दृष्ट्येव च प्रचारितं सत् साफल्यं लभते। लोक एव याष्ट्रार्थेन

त्राह्मणे। इस्य मुखमासीद् बाहू राजन्य: कृत: ।

ऊक् तदस्य यद्वैश्य: पद्भ्या १० श्रूद्रो त्रजायत ॥
इत्येवं गीयमानस्य भगवता विराट्पुरुषस्य प्रत्यत्तमूर्तिः

रिव सर्वेषामेव मार्गाणां धर्माणां कर्मणां वा सत्यत्वासत्यत्वयोः रुपयोगित्वानुपयोगित्वयोवां परीचणाय सत्यं तत्त्वनिकषप्रावेष वर्तते। अमुमेवार्थं प्रख्यापयन्ती 'विशि राजा प्रतिष्ठितः' इत्येषा श्रतिगीयते।

इत्यवा श्रुतिगायत ।

श्रयमेवार्थः 'स्त्रीभ्यः सर्ववर्णभ्यश्च धर्मशेषान् प्रतीयात' (श्रा० धर्म० २।११।२-६।१५) इत्यापस्तम्बधर्मसूत्रवचनेव पुष्टिं समश्तुते ।

एतदेव रहस्यं यत्कालक्रमेण केऽपि धर्मा विलुप्ता जायन्ते, परम्परागताः प्राचीनशास्त्रेषु समुद्गीयमानाः कर्मपथाः खिली भवन्ति । श्रन्ये च नूतनास्तेषां स्थानमधितिष्ठन्ति । एतदेव कारणं प्राचीननवीनसंस्कृत्योस्तिरोभावाविभीवयोः ।

तामेतां लोकप्रगतिमनुरुध्यैव लोकावस्थितिश्वावेदय लोकः व्यवहारिवदे विद्वांसः प्रजाहितदृष्ट्यौ व कर्मसु प्रवर्तमानाः सर्वेषां समादरभाजो जायन्ते। तत्तत्कार्येषु पुरायायिनः पुरोहिता (पुरोऽप्रे हिताः स्थापिताः) मार्गप्रदर्शका एव

र्ग:

त.

र्व

त-

गे-

वेव

T:1

त्'

नि

न्ते,

ती-

देव

**雨**·

11:

न:

प्व

मनुष्येषु नायकत्वपदवीं नेतृत्वपदवीं वासादयन्ति । चन्नुषाभिव नेतृ्यां शिचितानां शिष्टानां वा एतत्कार्यं यत्वलु मार्गप्रदर्शनं जनतायाः । एतन्मूलकमेव खलु नयनयोर्नयनत्वम् ।
पशुषु पुनरन्ययेवैतत् । तेषां प्राजिता हि पश्चादेति दण्डसाहाय्येनैव च तानम्रे यापयति । ऋत एव प्राचीनकाले
ऋषयो धर्मसंकटेषु प्रजोपप्लवेषु चोपस्थितेषु संभूय विचार्य च
लोकावस्थानुसारत एव कर्तव्यमार्गनिर्धारणं कुर्वन्ति स्म ।
लोकावस्थाया उपेत्तयेव पुनः प्रवर्तमानाः पश्चाद्दृष्टयो जनाः
शोकमापयन्ते ।

ततश्चास्माकं देववाण्याः संस्कृतज्ञानां वा विदु गं चिरादेव क्रमशो हासमुपगच्छन्त्या अवश्याया वास्तविकं मूलकारणं लोकप्रगतेलीकावस्थितेश्च अय्यवा प्रजायाः सामान्यजीवनस्यो-पेचैव, ततस्तेषां पार्थक्यं च। लोकस्य लोकयात्रायाश्च प्रात्यहिकीनामावश्यकतानामुपे चुयैवास्माकं जीवनेपयोगि-नीनां विद्यानां कलानां च नानाविधानां तिरोभावः समजिन। लोकप्रगतेरुपेच्योन सर्वेरुपेचिता इव शनैः शनैः संस्कृतज्ञा दृश्यन्ते। जनताया नेतृत्वं च शनैः शनैःतेषां हस्तात्प्रस्विलितमिव प्रतिभाति।

स्वाभ्युदयकाले पुनर्देववाण्या वाङ्मयस्य जीवनयात्राया विभिन्नविभागानामानुरूप्येणैव नैके विभागा विभिन्नाः शाखाश्चावर्तन्त । सभ्यसमाजस्य प्रत्येकावश्यकतानुसारमेव तास्ता विद्याः कलाश्च समुद्दिश्य संस्कृतवाङ्मयं तदा प्रवृत्त-

#### प्रबन्धप्रकाश:

मासीत्। त्रासीच समाजस्य राष्ट्रस्य वा सर्वेष्वप्यङ्गेषु समाना कल्याणबुद्धिः प्राचीनानामाचार्याणां शिष्टानां जनतायाः पुरोयायिनाम्। अत एव च तत्र तत्र पुराणादिषु—

पठिनद्वजो वागृषभत्वमीयात्

स्यात्चत्रिया भूमिपतित्वमीयात्।

विशाग्जनः पण्यफलत्वमीयाज्

जनश्च श्रूद्रोऽपि महत्त्वमीयात् ॥

( वा० रा० शशा१००)

शृण्विनवप्रो वेदवित्स्यात्चित्रयः पृथिवीपितः। ऋद्धिं प्राप्नोति वैश्यश्च शूद्रश्चारोग्यसृच्छिति ॥ ( अ्रिग्निपुरागो ३८३।२३ )

इत्येवं राष्ट्रस्य सर्वेष्वत्यङ्गेषु अङ्गाङ्गिभावरूपे। धनिष्ठः संबन्धोऽत एव चैकस्यापि दुरवस्थयोपेत्तया वा सर्वेषामपि हानिर्नियतेति च सिद्धान्तानुरूपं सर्वेषामप्यङ्गानां कल्याण-कामना श्रूयते। अत एव च प्रजाया विभिन्नानामङ्गानामावस्य-कतानुरूपम् "आन्वीत्तिकी त्रयी वार्त्ता दण्डनीतिश्च शाश्वती" इत्येवं विद्यानां चातुर्विष्यमाम्नायते।

"चतुर्भश्च प्रकारैर्विद्योपयुक्ता भवति। स्रागमकालेन स्वाध्यायकालेन प्रवचनकालेन व्यवहारकालेनेति" (महाभाष्ये), "श्राचार्यः सर्वचेष्टासु लोक एव हि धीमतः", "कृत्स्नो हि लोको बुद्धिमतामाचार्यः। शत्रुश्चाबुद्धिमताम्" (चरके), "बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते मूर्खपण्डिताः" (पञ्चतन्त्रे) इत्याद्यभियुक्तोक्तिभिः, महाभाष्यादिप्राचीनप्रन्थेषु पदे पदे "तद्यथा लोके" इत्येव लोकव्यवहारस्य समादरेण, सांख्यादिषु नानाविधलौकिकदृशान्तसाहाय्येन च शास्त्रार्थप्रतिपादनेन प्राचीनानां विदुषां दृष्टी लोकबुद्धेलींकप्रगतेव्यवहारज्ञानस्य च महत्त्वमेव स्पष्टीक्रियते।

Яİ

q

1

4-

17

न

ì),

हि

प्राधान्येन सामान्यजनतायाः शिच्चणार्थं विनिर्मितेषु सर्वेषां माननीयेषु विभिन्नपुराणेषु राजशास्त्रस्य, भुवनकोशस्य, महा-द्वीपादेः, वास्तुलचणस्य, रत्नादिपरीचायाः, वृच्चायुर्वेदस्य, नैकेषां राजवंशानाम्, अश्वचिकित्सायाः, गजिचिकित्सायाः, अन्येषां चैवं विधानां लोकोपयोगिविषयाणां सप्रपञ्चं वर्णमा-दिक्तमि 'लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कर्तु मर्हसि' इति भगवदा-ज्ञानुरूपं न केवलं प्राचीनाचार्याणां लोकसंग्रहचेष्टाया लोक-कल्याणबुद्धेश्चैव निदर्शकं किन्तु तेषां स्वयमि लोकोपयोगि-विद्यासु परमप्रावीण्यस्य ख्यापकं स्पष्टतः प्रतीयते।

परमद्यत्वे संस्कृतज्ञा भीता इव समुद्विग्ना इव दूरतः परि-त्यजन्त व्यवहारोपयोगिनीनां लोकप्रगतेश्च परिचायिकानां भूगोलेतिहासगणितराजशास्त्रादिविद्यानामध्ययनम् । हन्तैता-दक्प्रवृत्तिमूलकैव संस्कृतभाषायाः संस्कृतज्ञानां च जीवनयात्रा-संबन्धिषु विभिन्नव्यापारेषु राष्ट्रस्य तत्तदावश्यकविभागेषु चानिशं संवर्द्धमानानुपयोगिता।

तदेवं प्रपश्चितमस्माभिरस्मन्मतानुसारेण देववाण्या अव-नतेमू लकारणम् । अन्यानि कारणानि वस्तुते।ऽस्यैव मूल-

### प्रबन्धप्रकाश:

कारग्रस्य व्याख्यारूपाणि। तथापि वैशद्यार्घ तान्यपि कानिचिद्ये प्रतिपाद्यन्ते।

# भारतीयमें। लिकसंस्कृतेरपरिज्ञानम्

श्रापाततः परस्परं विरुद्धत्वेन प्रतीयमानेष्विप शैवशाक्त-वैध्यवजैनबौद्धप्रभृतिषु नानासंप्रदायेषु एकसृत्ररूपेय व्याप्ताया भारतीयमौलिकसंस्कृत्याः संचेपेय स्वरूपमुपवर्णितमेव पुर-स्तादस्माभिः। तस्या एतस्याः संस्कृतेरपरिज्ञानमननुभव-श्चापि एकतमं कारणं देववाण्याः सांप्रतिक्या श्रवनतेः। एतदपरिज्ञानमूलकमेव संस्कृतज्ञेषु तद्द्वारा साधारणजनेषु च समुपलभ्यमानं परस्परासहिष्णुत्वं परस्परं कलहश्च दृश्यते।

भारतवर्ष हि खलु सांप्रदायिकासहिष्णुताया जन्मभूमिरिवाद्यते प्रतीयते। स्रार्यधर्मावलिम्बष्विप पुनरतितरामुपलभ्यमाना सा कदर्थयित देशहितैषिणां चेतांसि। 'वयमास्तिका य्यं नास्तिकाः', 'वयं वैदिका य्यमवैदिकाः', 'अस्माकं सम्प्रदायः प्राचीनतमा युष्माकं पुनर्नवीनः किश्वित्कालादेव प्रचलितः' इत्येवं परस्परमधिचिपन्तः साम्प्रदायिकाः केन न श्रुता भवेयुः। तत्तत्संप्रदायनामोल्लेखपूर्वकं तत्तिसद्धान्तखण्डनप्रवृत्तानां प्रन्थानां नामसु 'मुख्यभङ्गः', 'कर्णमर्दनम्', 'मुख्यपेटिका' इत्यदिपदिवन्यासोऽपि तादृश्या एवासहिष्णताया लञ्जास्पदं निदर्शनमः।

वर्तमाने काले तेषु तेषु समुत्रतदेशेषु तत्तत्संकीर्णसाम्प्रदाः

पि

₹.

या

प्र-

ाव-

1: 1

प्-

HT-

ञ्च.

fi:

स

Į',

U-

1

यिकभावनासु प्रतिदिनसुपत्तीयमाणासु, 'जर्मन', 'इटैलियन', 'अरैविक' प्रभृतिरूपेण तत्तद्देशीयमौलिकसंस्कृतिभावनासु पृष्टिं नीयमानासु तद्द्वारा च तत्त्वज्ञातिषु संघशक्तिसम्पादन-पुरःसरं स्वस्वोत्कर्षसाधनतत्परास्विष एष जातिश्रं शकरोऽसिह-ष्णुताया भावोऽस्मासु कस्य नाम देशहितैषिण आर्थधर्मा-भिमानिनो मनस्तापं न तनुते।

इतिहासविदामितरोहितं यत्कालक्रमेण तत्त्वत्थावश्यकतानुरूपं प्राक्ठितिकिनियमानुसारेण नृतना नृतनाः सम्प्रदायाः
सर्वेषु देशेषु प्रवर्तन्ते । परम्परागतमर्यादाया विरोधित्वभावना तेषु किञ्चित्कालपर्यन्तमेव जनताया जायते ।
किञ्चित्कालातिपाते पुनस्तेषां तस्यामेव मर्यादायामन्तर्भावः
समावेशश्च प्रायः सर्वत्र क्रियते । ततश्च साम्प्रदायिकी
ग्रसहिष्णुता सर्वथा ग्रविचारमूला । ग्रत एव तत्त्वविदेश
विचारशीला विद्वांसः 'परोचप्रिया हि देवाः प्रत्यचिद्विषः',
'ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मिशिना युक्ता ग्रायुक्ता ग्रलूका धर्मकामाः
स्युः, यथा ते तत्र वर्त्तरन् तथा तत्र वर्त्तेथाः'' इति श्रुत्यादेशमनुसरन्तस्तेषु तेषु सम्प्रदायेषु व्यापिन्या एकस्या भारतीयसंस्कृत्या भावनयैव भावितिचित्ता उदारहृदयाः परस्परं
सहिष्णुताभावस्यैव प्रचारं कुर्वन्ति ।

ईश्वरानीश्वरवाद, वेदपै।रुषेयत्वापै।रुषेयत्ववाद, वाममार्ग, दिचणमार्गादिभेदेन नानारूपायाः शैवशाक्तवैष्णवादिसंप्रदाय-बहुलायाः सांख्यवेदान्तजैनबै।द्धप्रभृतिनैकदर्शनपद्धतीरनुसरन्त्या

### प्रबन्धप्रकाशः

भारतीयार्यजातेर्वाचकस्य 'हिन्दुजातिः' इति पदस्य व्यवहारः सर्वेरप्यस्माभिः प्रतिदिनं क्रियते । सर्वेऽपि तस्या ग्रन्यधर्मानुः वितिभ्यो विवेकं पार्थक्यं च कर्तु मनायासेनीव चमाः । परं विद्वांसोऽपि तस्याः किस्मन्ने किस्मन्नेव लच्चणेऽन्तर्भावप्रदर्शने स्खलितपदा दृश्यन्ते । भारतीयसंस्कृतिरेव वेदान्तिनां मायेव स्वयमनिर्वचनीयापि सती व्यवहारतः प्रत्यचं सव्वे रनुभूयः माना तस्या एकमात्रं लच्चणम् । सेवा संस्कृतिर्हि राजनीतिसंघइव वस्तुते भारतीयानां संप्रदायानां संघः । स्वसंप्रदायेऽनुरागः परः संप्रदायेषु च समादरबुद्धिरित्येव खलु तस्या मुख्या नियमः । न चात्र कश्चिद्विरोधः । नहि स्वमातापित्रोरनुरागातिशयः स्वप्रतिवेशिना मातापितरो प्रति समादरबुद्धचा कदानि- द्विरुध्यते ।

### वस्तुतत्त्वज्ञानस्यापेक्षा

कस्याविदितमेतद् यदयत्वे जगित येयमभूतपूर्वा नानाविधा समुत्रतिर्द्धार्यते, नानारूपा त्राविष्काराश्चानवरतं क्रियमाण्डि सर्वानाश्चर्यचिकतान् कुर्वन्ति, विविधविद्यासंबन्धिविज्ञानानं च यः समुत्कर्षो दृष्टिपथमायाति तस्य सर्वस्य मूलकारणं तत्त्वज्ञानदृष्ट्या तत्तत्प्रमेयाणां वास्तविकी जिज्ञासा, 'मूढः पर-प्रत्ययनेयबुद्धिः' इत्यभियुक्तोक्त्यनुसारं परम्परागतानां तत्तर्धाद्ययक्षेवस्थासानां स्वयमनुभवेन प्रायोगिकपरीचापुरःसरं विनिर्णयस्य च प्रवृत्तिरेव विद्यते । सेषा प्रवृत्तिः सुतरामासीदः

ार: नु-

परं

र्ाने

येव

य-

इव

₹.

: 1

य:

ਜ-

धा

JI:

नां

U

₹-

त्त-

नरं

₹.

स्मद्देशेऽपि प्राचीनाचार्येषु । स्वानुभवेन प्रयोगपूर्वक च वस्तु-स्वरूपविनिर्णयप्रवृत्तिकारणादेव प्राभवंस्ते नानाविधपदार्थ-विषयकपरिज्ञानपूर्णान् भारतीयनदीदेशनगरप्रामकूपारण्यप्रभृति-भूगोलेतिहासादिविशिष्टज्ञानपुरःसरं कौटिल्यार्थशास्त्रपाण-नीयाधाध्यायोसदृशान्यसाधारणानि लोकविदितानि प्रन्थरत्नानि निर्मातुम् । वैशेषिके, त्र्रायुर्वेदे, ज्योतिषे, गणिते, त्र्रम्येषु चैवं-विधेषु प्रायोगिकपरीचणसापेचेषु शास्त्रेषु स्वानुभवेन वस्तु-तत्त्वपरीचणपुरःसरं या तेषां समुत्रतिरद्यापि सास्माकं भारतीयानां गर्वस्यास्पदम्।

'परीच्यकारिणां हि कुशला भवन्ति,' 'नापरीचितमभिनि-'
विशेत्,' 'सम्यक्प्रयोगनिमित्ता हि सर्वकर्मणां सिद्धिरिष्टा।
व्यापचासम्यक्प्रयोगनिमित्ता' (इत्यादि चरके), 'श्राप्तः खलु
साचात्क्रतधर्मा यथादृष्टस्यार्थस्य चिख्यापियषया प्रयुक्त उपदेष्टा।
साचात्करणमर्थस्याप्तिस्तया प्रवर्तत इत्याप्तः। ऋष्यार्थम्लेच्छानां समानं लचणम्। तथा च सर्देषां व्यवहाराः
प्रवर्तन्ते' (इति न्यायसूत्रवात्स्यायनभाष्ये शब्दलचणप्रकरणे),
'मनुष्या वा ऋषिषूत्कामत्सु देवानत्रुवन् को न ऋषिभिविष्यतीति। तेभ्य एतं तर्कमृषिं प्रायच्छन्' (इति निरुक्ते) सर्वाणि
चैतानि प्रमाणानि तमेव पूर्वोक्तमर्थं द्रढयन्ति। किं बहुना,
धर्मविषयेऽपि तेषामासीदियं धारणा यत्—

ग्रार्ष धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राविरोधिना। यस्तर्केणानुसंघत्ते स धर्मं वेद नेतरः॥

### प्रबन्धप्रकाश:

वस्तुतः शब्दप्रमाणस्य प्रामाण्यमनुभवपूर्वकपरीचासह-कृतमेवेति पूर्वनिर्दिष्टवात्स्यायनवचनेन 'अनुभवेन वस्तुतत्त्वस्य कात्स्न्येन याथार्थ्यज्ञानवानाप्तः' इत्याप्तलच्योन च प्रतीयते।

परं चिरकालादेवैषा स्वयमनुभवेन वस्तुतत्त्वपरीचणमुखी
प्रवृत्तिस्तिरोहितेव संस्कृतज्ञेषु इति प्रतीयते । अद्यत्वे तु तस्याः
प्रतिकूला प्रवृत्तिरेव चरमां सीमां यातेति कस्याविदितं भवेत् ।
भवतु नामावश्यकी शब्दैकप्रमाणपरता श्रुत्यादिविहितेषु
पारलै।किकेष्वदृष्टेषु विषयेषु । परन्त्वनुभवगम्येषु प्रायोगिकपरीचणसहेषु लै।किकेषु विषयेषु तु सा सर्वथैवाचम्या ।

वर्तमानकाले संस्कृतपठनपाठनपद्धतेरयमेको महान् दे।पे।
यत्प्रथमं तु छात्रेषु किस्मिन्नपि विषये स्वाभाविकविशिष्टः
जिज्ञासाबुद्धेरनुदय एव । उदयेऽपि अभ्यस्यमानप्रनथप्रमाणबलादेव सबलात्कारं तस्या उपशमः क्रियते । अभ्यस्यमानअन्थोक्ताः पदार्थास्तत्तद्यन्थे यथा प्रतिपादितास्तथेव वस्तुतस्त्रज्ञाननिरपेत्तया याह्यन्ते । व्याकरणे उदाहरण्रूपेणान्यथा
वा समागतानां शब्दानां केऽर्थाः, काव्यादिष्पविणितानां तत्तत्पदार्थानां वा वस्तुतो लोके कि स्वरूपम्, पुराणेतिहासादिषु
विणितानां पर्वतानां देशानां नद्यादीनां च वस्तुतः कुत्र स्थितिः
कानि च तत्रामानि इदानीन्तने भारतेऽन्येषु वा देशेषु, ज्यौतिषे
वा सविस्तरमुपविणितानां नच्नत्राणां वस्तुतः खगोले कुत्र कीदशी
स्थितिरित्येवंविधानां जिज्ञासानामनुदय एवाद्यत्वे संस्कृतज्ञेषु।

उदयेऽिष कति नाम ता: समाधातुं प्रयत्नपरा दृश्यन्ते । दर्शन-शास्त्रेषु स्रंशते।ऽनूदितान् दर्शनान्तरपदार्थान् यथाकथंचित्प-ठित्वेव सन्तुष्टा नहि चेष्टन्ते केऽिष प्रायेण वस्तुतस्तत्त्द्-दर्शनान्तरपदार्थेस्तान् संवादियतुम् ।

सैवातिमात्रं शब्दप्रमाणपरता अस्थाने प्रयुक्ता नूनं देववाण्या अवनतावेकतमं मुख्यं कारणम् । एषेवास्माकं विचा-रसंकीर्णताया नूतनविज्ञानानां संप्रहेऽनुदारताया अपि मुख्यं कारणम् । 'नीचादण्युक्तमां विद्याम्' इति वचने सत्यिष, भारतीयज्यौतिषे यवनाचार्याणां, प्रासादनिर्माणविद्यायां मया-सुरादीनां प्रभावे स्पष्टेऽपि एषास्माकमनुदारता न हि सर्वथा श्लाचनीया । उपरिनिर्दिष्टप्रवृक्तिवशादेव संस्कृतज्ञा अस्मिन्स-मुन्नतिमुखं काले असामिथका गण्यन्ते ।

प्रायेण उपरिनिर्दिष्टकारणत्रातवशादेव शनैः शनैशिचराया-वनितमुखी देववाणी सांप्रतिकों खेदावहां दशां वहित। एतन्मू-लक एव देववाण्याः स्वाभ्युदयकाले विनिर्मितेषु प्राचीनप्रन्थेषु नृतनप्रन्थेषु च महान् प्रभेदः। केन खलु विदुषा न स्वीक्रियेत प्रायेण प्रत्येकस्मिन् साहित्यविभागे प्राचीननवीनप्रन्थयोर्भेदः। ग्रयमेव खलु प्राचीनाचार्यप्रन्थेषु नवीनप्रन्थेषु च महान् भेदो यत्प्राचीनाचार्यास्तु लोकप्रवृत्तिं लोकप्रगतिः वस्तुतत्त्वं चाव-गत्य प्रजाकल्याणकामनयैव प्रेरिताः स्वप्रन्थान् प्रणयन्ति स्म। महाभाष्यादिषु पदे पदे लोकव्यवहारचर्चा, चरकादिषु प्रयोग-पूर्वकं वस्तुतत्त्वपरीच्चणाय प्रोद्बोधनम्, भूतदयामुद्दिश्यैव प्रन्थ-

T

षु

1:

षे

îì

प्रथमे प्रवृत्तिश्वात्र स्पष्टं प्रमाणम् । तथा च वात्स्यायनभाष्ये 'कि' पुनराप्तानां प्रामाण्यम् ? साचात्क्वतधर्मता भूतदया यथाभूतार्थिचिख्यापियपेति । स्राप्ताः खल्लं साचात्क्वतधर्माण इदं हातव्यमिदमस्य हानिहेतुरिदमस्याधिगन्तव्यमिदमस्याधिगमहेतुरिति भूतान्यनुकम्पन्ते ।'' (न्यायभाष्ये २।१।६८) । नृतन्प्रन्थकारेषु तु पुनः प्रायेण तिद्वपरीतैव प्रवृत्तिः । स्राप्तः लच्चणस्य वस्तुतत्त्वानुभवमूलकत्वमुपेच्य प्रोधान्येन शब्दप्रमाण्तत्परत्वम्, वास्तविकां प्रजाहितप्रवृत्तिमनाहत्य स्रहमहिमकान्याचेन स्रज्ञानां विवेकरहितानां लच्मीपतीनां राजादीनां परितेषप्रवृक्तं वाग्वतपड्या वा निःसारशब्दावल्या वा स्वविपत्तानधःकृत्य स्वार्थसाधनमित्येव प्रायेण नृतनस्रन्थप्रणयन-परिपाट्या रहस्यं वृत्तन्थः ।

तान्येतानि देवताण्याः संस्कृतज्ञानां च।वनतेः संचेपेणा-स्मन्मतेन कतिचित् कारणानि । देववाण्याः संस्कृतज्ञानां च तीत्रः समुन्नत्यभिलाष एव नः प्रेरयति अत्र विषय आत्म-परीचणाय । आत्मपरीचणं हि नाम मिष्ट्याभिनिवेशरहितेन निश्लद्मना च मनसा विहितं समुन्नतेः प्रथमं साधनमिति समामनन्ति सन्तः ।

# अस्माकं कर्तव्यम्

परं प्रसन्नताया विषयो यत्पुनरिप देववाण्यास्तद्द्वारा व भारतीयसंस्कृतेरभ्युत्थानाय सप्रयन्ना वयम् । उदयाचलमारूढी भगवान् ज्ञानभारवान् भुवनमाभासियतुं प्रवृत्तः । अविद्या-तिमस्रापगमे सर्वेऽिप मोहिनद्रामुन्मुच्य स्वसमुत्रत्ये चेष्टापरा इतस्तता दृश्यन्ते । एषा संसदिप तस्या एव प्रत्यचं प्रमाणम् । प्रतिवर्षे परःसहस्राणां छात्राणां संस्कृतपरीचासु प्रवेशः, परःशतानां पाठशालानां च यत्र तत्र स्थापनम्—सर्वमेतदा-शावहम् । संस्कृतच्छात्रेषु तु एतादृशो नृतन एव जागरः परमसन्तेषावहः ।

T

U

7-

₹.

Ţ-

T-

ŧΪ

11

1-

ſΪ

[-

न

ते

वस्तुता न हि कथि चिद्यास्माकं निराशाया अवसरः।
अयद्वेऽपि संस्कृतच्छात्रेषु संस्कृतिवद्वत्सु चान्यत्राश्रुतचरा नैके
विशिष्टा गुणा दृश्यन्ते। तपस्या, कष्टसहिष्णुता, गुरुशिष्यभावः,
'अस्मिन्नार्यावर्ते निवासे ये ब्राह्मणाः कुम्भीधान्या अलोलुपा
अगृह्ममाणकारणाः कि च्वित्नतरेण कस्याश्चिद् विद्यायाः पारङ्गतास्तत्रभवन्तः शिष्टाः' (महाभाष्ये ६।३।१०६) इत्यादर्शानुसारमनन्यभावेन निष्कामभावनया च विद्यायाः पाठनम् , वस्तुतोऽकृत्रिमः स्वदेशप्रमा, भारतीयसंस्कृतेरिभमानः, स्वधर्मपरायणता, कर्मनिष्ठता, आस्तिक्यबुद्धिः, देवभक्तिः, शुचिता भारतीयशीलसदाचारानुवित्तित्वम्, विशेषतश्च देववाणीं प्रत्यनन्यप्रेमभावना—सत्सु एतादृशेषु अद्यत्वेऽपि अन्येषु सभ्यताभिमानिदेशेष्विप प्रायेणादृश्यमानेषु गुणेषु निश्चतं देववाण्या
भविष्याभ्युद्यविषये न हि कस्याप्यनास्थया भवित्व्यम्।

नूनं स समय: पुरस्तात्समुपस्थित इव दृश्यते यदा संस्कृत-भाषा भूयोऽपि सर्वेषामादरास्पदमुन्नतिशिखरारूढा च भवि-

#### प्रबन्धप्रकाशः

ष्यति । सांप्रतिकी खल्ववस्थितिः सर्वथा अस्वाभाविकी। अन्यदेशेषु यथा स्वदेशसंबन्धिप्राचीनीत्कृष्टभाषाणां समादरः संदृश्यते. तथैवास्मद्रेशेऽपि अस्मिन्नभ्युत्थानयुगे देववाण्याः समुत्कर्षेण समादरेण च नूनं भाव्यम्। सत्यं संस्कृतज्ञा असामयिकत्वेन आधुनिकशिचितानां दृष्ट्या न तथा समादराही मन्यन्ते यथा तैर्भवितव्यम् । वस्तुतस्तु ग्राधुनिकशिचाः दीचितसमाजस्य संस्कृतज्ञसमाजस्य च शिज्ञिताशिचितत्व-हष्ट्या नहि कश्चिन्मौलिको भेदः। स्राधुनिकशिचिता जानन्तोऽपि साम्प्रतिकीमवस्थितिमितिहासं राजनीति भारतीयप्राचीनसंस्कृतिज्ञानापेत्तया ग्रज्ञा एव । तच्चेतदन्यथा संस्कृतज्ञेषु । तेऽपि भारतीयप्राचीनसंस्कृत्या परिचिता अपि साम्प्रतिकावस्थाज्ञानापेच्चयैव अज्ञाः। ततश्चाधुनिकशिचितैः सह समानेऽपि तेषां दोषे संस्कृतज्ञानामयमेव गुरुतरो दोषो यत्तेऽसामयिकाः। नास्त्यत्र संदेहलवोऽपि यत्समयोपयोगि-ज्ञाने।पार्जनेन संस्कृतोत्कृष्टपाण्डित्यस्य प्राचीनमर्यादायाः संरचणेन संपोषणेन च पूर्वमेव पूर्णरूपेण भारतीयभावभावितास्ते वस्तुतः समुत्कृष्टपदं लप्स्यन्ते । एतादृशागुणगणालङ्कृताः संस्कृतज्ञा एव वस्तुतो भारतीयजनताया नेतृत्वधुरां वाेंदुमर्हा:।

तदेतयथा नातिचिरेण संपद्यते तथैवास्माभिः सर्वेः सर्वथा प्रयतनीयम्। सर्वेषां छात्राणां गुरूण।मन्येषां च भारतीय-संस्कृत्यनुरागिणां सहयोगेनैवैतत्संभाव्यते। छात्रैश्च विशे- वतः प्रयतितव्यम् । कस्यापि देशस्य भविष्यं युवस्वेव तिष्ठति । यूनामेवोद्योगेन कर्तव्यपरायण्तया आशावादितया सोत्साहेन कर्मणा च तत्तद्देशाः समुन्नताः स्वयशःपताका जगित प्रसारियतुं प्राभवन् प्रभविन्त च । तेषामेवास्मदेशेऽपि विशेषत एतत्कर्तव्यं यत्पूर्वोक्तानां दोषाणां परिमार्जनं विधाय शुद्धाचरणेन ब्रह्मचर्येण श्रद्धया गुरुभक्त्या देशप्रेम्णा च नानाशास्त्राण्यधीयाना देशप्रगतिं जगतोऽवस्थिति चावग-च्छन्तो भारतीयसंस्कृत्या आदर्शान् ऐक्यभावनां च लोकेषु संस्थापयन्तः परस्परं सौहार्दन, जन्मप्रभृति मरणपर्यन्तं भारती-यानामभ्युदयनिःश्रेयससाधनतत्परायाः सततं स्वसाहित्यसरो-रसामृतेन तानाप्याययन्त्याः सर्वथा मङ्गलमय्या भारतीयानां मातृकल्पाया देववाण्याः समुद्धाराय बद्धपरिकरा भवेयुरिति ।

T:

II

I

đ

1

ì

दैन्यभावस्य च परित्यागो विशेषतो विधेयः । दैन्यभाव आशावादिता च नैकत्रावस्थानं सहेते । आशावादिता हि अस्माकमार्यधर्मावलिम्बनां मुख्य आदर्शः । दैन्यं चानार्यजुष्टोऽस्वर्ग्योऽकीर्त्तिकरश्च गुणः । वेदमन्त्रेषु यत्र तत्रापि दृश्यते आशावादिता दैन्यराहित्यं चैव श्रेष्ठ आदर्शः प्रतीयते । अस्माकमधःपतितावस्थाकाले दास्यकाले च निर्मिताद् 'असारः संसारः, सर्वथैव हेयः, कारागारसदृशो बन्धस्थानम्, जीवनं दुःखमयम्'

अभ्रमध्ये च पश्यन्ति चञ्चलां विद्युतां गतिम् । चणं दृष्टा च नश्यन्ति तथा संसारिणो जनाः ॥

### प्रबन्धप्रकाश:

यथा हि कूपमध्ये च घटमाला भ्रमन्ति च ।

गमागमी हि पश्यामि तद्वत्संसारिणो जनाः ।।

जले च बुद्बुदो यद्वत्तद्वत्संसारिणो जनाः ।

इत्यादिनिराशाजनकभावपोषकसिद्धान्तैर्व्याप्तात्संस्कृतसाहित्याद्विपरीतमेव ना वैदिकं साहित्यम् । तत्र हि

विश्वदानीं सुमनमः स्याम पश्येम नु सूर्य्यमुचरन्तम् ।

(ऋ० ६।४२।४)

त्रसमे घेहि अवे। बृहद् द्युम्नं सहस्रसातमम् । इन्द्र ता रथिनीरिषः ॥ ( ऋ० १। स⊏ ) इन्द्र त्वे।तास ऋ। वयं वज्रं घना ददीमहि । जयेम सं युधि स्पृधः ॥ ( ऋ० १।८।३ ) ऋदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् । ( यजु० ३६।२४ )

भद्रं जीवन्ता जरणामशीमहि (ऋ० १०।३७।६) पश्येम शरदः शतम्। जीवेम शरदः शतम्। बुध्येम शरदः शतम्। रोहेम शरदः शतम्। पुष्येम शरदः शतम्। भवेम शरदः शतम्। भूषेम शरदः शतम्। भूयसीः शरदः शतात्॥

( अथर्व० १-६ ७।१-८ )

इत्यादिरूपाभिः प्रार्थनाभिराशावादितैव जातिहण्ट्या व्यक्तिः हण्ट्या च जीवनस्य मुख्य ब्रादर्शः, ब्रभ्युदयस्य निःश्रेयसस्य च प्रथमं कारणमिति स्पष्टं प्रतीयते। एतद्हण्ट्या हि जगदेतत्सुन्दर्गः पवनसद्दशं विधात्रा करुणापरवशेनास्माकमभ्युदयाय ईश्वर-प्रदत्तशक्तीनां च पूर्णरूपेण परिपुष्ट्ये परिपुष्टिक्रमेण चामृतत्व-पदप्राप्त्ये एव सृष्टम्, अत एव च न सर्वथा हेयत्वेन विभावनीयम्।

वयं हि भारतीयाः

ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां
तेषां यशांसि न च सीदिति धर्मवर्गः ।
धन्यास्त एव निशृतात्मजशृत्यदारा
येषां सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना ।।
दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः
स्वस्थैः स्मृता मितमतीव शुभां ददासि ।

स्वस्थै: स्मृता मितमतीव शुभां ददासि । दारिद्रचादु:खभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्वचित्ता ॥

इत्येवं सततं स्तूयमानाया भगवत्या महाशक्त्याः समु-पासकाः 'तुष्टिरस्तु, पुष्टिरस्तु' इत्येवमहर्निशं प्रार्थयमानाश्च कथमिव निराशाया दैन्यभावस्य च पात्रं भवितुमर्हामः।

ततश्च धृत्युत्साहसमन्वितैः, 'स्वदेशभविष्यस्य वयमेव निर्मातारः' इत्येवं दृढं विश्वसद्भिः, लोकप्रगतिमवगच्छद्भिः, किञ्चित्कालादेव नानादेशैर्या अभूतपूर्वा समुन्नतिरासादिता तां पश्यद्भिः, 'वयमपि भारतीयमहापुरुषसन्ताना भारतीयसंस्कृत्य-भिमानिने। भारतस्य भूयोऽभ्युत्थानं करिष्यामः, भारतीय-जनताया निरभिमानबुद्धचा सेवां कृत्वा तस्यां परस्परं स्तेह-

### प्रबन्धप्रकाश:

भावं च वर्धयन्ता वास्तिवकं पुरायायिपदसवाष्स्यामः' इति दृढं निश्चित्य सर्वाभ्युदयनिःश्रेयससाधनभूताया देववाण्याः समुन्नत्ये समुत्थातव्यमस्माभिः।

प्रार्थना च विधेया,

त्रों सह नाववतु सह नो भुनक्तु सह वीर्य करवावहै। तेजिस्व नावधोतमस्तु मा विद्विषावहै।। संगच्छध्वं संवदध्वं सं वा मनांसि जानताम्। देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते।। समानी व त्राकृति: समाना हृदयानि व:। समानमस्तु वा मना यथा व: सुसहासित।।

॥ इति शम्॥

# सुभाषितसंग्रहः



सुभाषितमयद्रव्यसंग्रहं न करोति य: । स तु भस्तावयज्ञेषु कां प्रदास्यति दक्षिणाम् ॥ कथिह पनुष्यजन्मा संप्रविश्वति सदिस विबुधगिमतायाम् । येन न सुभाषितामृत-

माह्व।दि निपीतमा तृप्ते: ॥ द्राक्षा-म्लानमुखी जाता शर्करा चाम्लतां गता । सुभाषितरसस्याग्रे सुधा भीता दिवं गता ॥ Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

# १ —सुभाषितपद्यावली

नियतिर्विधाय पुंसां प्रथमं सुखसुपरि दारुणं दु:खम्। क्रत्वालोकं तरला तिडिदिव वर्ज्ञं निपातयति ॥१॥ अङ्गणवेदी वसुधा कुल्या जलिधः स्थली च पातालम्। वल्मीकश्च सुमेरः कृतप्रतिज्ञस्य वीरस्य ॥२॥ भवति सभगत्वमधिकं विस्तारितपरगुणस्य सुजनस्य। वहति विकासितकुमुदे। द्विगुणरुचिं हिमकरोद्योत: ॥३॥ हस्त इव भूतिमलिने। यथा यथा लङ्घयति खल: सुजनम्। दर्पणिमव तं कुरुते तथा तथा निर्मलच्छायम् ॥४॥ मरगां प्रकृति: शरीरिणां विकृतिर्जीवनमुच्यते बुधै:। च्रणमप्यवतिष्ठते श्वसन्यदि जन्तुर्ननु लाभवानसौ ॥५॥ स्वशरीरशरीरिगावपि श्रुतसंयोगविपर्ययौ यदा। विरहः किमिवानुतापयेद्वद बाह्यं विषयैर्विपश्चितम् ॥६॥ त्र्यबन्ध्यकोषस्य वितन्तुरापदां भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः। अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन न विद्विषादरः।।७॥ 🗸 सहसा विद्धीत न क्रियामविवेक: परमापदां पदम्। वृणते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः ॥८॥ स्पृह्णीयगुणैर्महात्मभिश्चरिते वर्त्मनि यच्छतां मनः। विधिह्नेतुरहेतुरागसां विनिपातोऽपि समः समुत्रतेः ॥ ॥

691

### प्रबन्धप्रकाश:

यशोऽधिगन्तुं सुखिलिष्सया वा सनुष्यसंख्यामितविर्त्तेतुं वा। निरुत्सुकानामिभयोगभाजां समुत्सुकेवाङ्कमुपैति सिद्धिः ॥१०॥४

शरदम्बुधरच्छायागत्वयी यौवनश्रिय:।

आपातरस्या विषया: पर्यन्तपरितापिन: ॥११॥ ४ तावदाश्रीयते लद्दस्या तावदस्य स्थिरं यश: । पुरुषस्तावदेवासौ यावन्मानान्न हीयते ॥१२॥ ४ सम्पदा सुस्थिरंमन्यो भवति स्वल्पयापि य: । कृतकृत्यो विधिर्मन्ये न वर्धयति तस्य ताम् ॥१३॥ वक्रुलतासुपगते हि विधै। विफल्लत्वमेति बहुसाधनता ।

प्रतिकूलतामुपगते हि विधी विफलत्वमेति बहुसाधनता । स्रवलम्बनाय दिनभर्तु रभूत्र पतिष्यतः करसहस्रमपि ॥१४॥ अ स्रवश्यभव्येष्वनवत्रहम्रहा यया दिशा धावति वेधसः स्पृहा । तृणेन वात्येव तयानुगम्यते जनस्य चित्तेन भृशावशात्मना ॥१५॥ निषिद्धमप्याचरणीयमापदि क्रिया सती नावति यत्र सर्वथा। धनाम्बुना राजपथे हि पिच्छिले क्वचिद् बुधैरप्यपथेन गम्यते॥१६॥

भवन्ति नम्रास्तरवः फज़ाद्गमै-

र्नवाम्बुभिद्ररिविलम्बिनो घनाः। अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः

स्वभाव एवैष परीपकारिग्णाम् ॥१७॥

पुराणमित्येव न साधु सर्वे न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम् ।

सन्तः परोच्यान्यतरद्भजन्ते

मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धः ॥१८॥

#### प्रबन्धप्रकाशः

१८३

सुखं हि दु:खान्यनुभूय शोभते घनान्धकारेष्विव दीपदर्शनम्। सुखात्तु यो याति नरी दरिद्रतां

धतः शरीरेण मृतः स जीवति ॥१६॥ छायार्थं बोष्मसंतप्तो यामेवाहं समाश्रितः। अजानता मया सैव पत्रै: शाखा वियोजिता ॥२०॥ यान्ति न्यायप्रवृत्तस्य तिर्यश्चोऽपि सहायताम् । त्रपन्थानं तु गच्छन्तं सोदरोऽपि विमु<del>ञ्</del>वति ॥२१॥ पतित व्यसने दैवादारुणादारुणात्मनि । संवर्भयति वज्रेण धैर्येण महतां मनः ॥२२॥ आहे। प्यते शिला शैले यत्नेन महता यथा। निवात्यते चर्णनाधस्तथात्मा गुणदेषयोः ॥२३॥ यदि सन्ति गुणाः पुंसां विकसन्त्येव ते स्वयम्। न हि कस्तूरिकामोद: शपथेन विभाव्यते ॥२४॥ त्राशाया ये दासास्ते दासाः सर्वतोकस्य । त्र्याशा येषां दासी तेषां दासायते लोकः । २५॥ 🗸 त्राशा नाम मनुष्याणां काचिदाश्चर्यशृङ्खला। यया बद्धाः प्रधावन्ति मुक्तास्तिष्ठन्ति पङ्गुवत् ॥२६॥ अद्यापि दुर्निवारं स्तुतिकन्या वहति कै।मारम्। सद्भ्यो न रोचते साऽसन्तस्तस्यै न रोचन्ते ॥२७॥ नात्यन्तं सारलीर्भावयं गत्वा पश्य वनस्थलीम् । छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जास्तिष्ठन्ति सर्वदा ॥२८॥

11

8=8

प्रबन्धप्रकाशः

नीरचीरिववेके हंसालस्यं त्वमेव तनुषे चेत् ।
विश्वस्मित्रधुनान्यः कुलव्रतं पालियद्यति कः ॥२६॥
वनानि दहता वहः सखा भवति मारुतः ।
स एव दीपनाशाय कृशे कस्यास्ति सोहदम् ॥३०॥
ब्रिधोऽधः पश्यतः कस्य महिमा ने।पचीयते ।
उपर्युपरि पश्यन्तः सर्व एव दिरद्रिति ॥३१॥
न संशयमनारुद्य नरा भद्राणि पश्यति ।
संशयं पुनरारुद्य यदि जीवति पश्यति ॥३२॥
गते शोको न कर्तव्यो भविष्यं नैव चिन्तयेत् ।
वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचच्छाः ॥३३॥
कर्मण्यंवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
मा कर्मफलहेतुभू मां ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥३४॥
यदि समरमपास्य नास्ति मृत्यो

भ्यमिति युक्तमिते। ऽन्यतः प्रयातुम् । अथ मर्गामवश्यमेव जन्ते।:

किमिति मुधा मिलनं यश: क्रियेत ॥३५॥
लोभ: प्रतिष्ठा पापस्य प्रसूतिलोभ एव च।
द्वेषकोधादिजनको लोभ: पापस्य कारणम् ॥३६॥
शरीरिनरपेचस्य दचस्य व्यवसायिन: ।
बुद्धिप्रारब्धकार्यस्य नास्ति किञ्चन दुष्करम् ॥३०॥
श्रितिदाचिण्ययुक्तानां शङ्कितानां पदे पदे ।
परापवादभोक्तणां दूरते। यान्ति संपदः ॥३८॥

किन्तु से स्यादिदं कृत्वा किं तु मे स्यादकुर्वत: । इति संचिन्त्य मनसा प्राज्ञ: कुर्वीत वा न वा ॥३६॥ उचितसनुचितं वा कुर्वता कार्यजातं

परिणतिरवधार्या यत्नतः पण्डितेन। अतिरभसकृतानां कर्मणामाविपत्ते-

भवति हृदयदाही शल्यतुल्या विपाक: ॥४०।। अप्रगल्भस्य या विद्या कृपणस्य च यद्धनम् । यच बाह्बलं भीराञ्येर्घमेतत्त्रयं भुवि ॥४१॥ 🗸 पण्डित चैव मूर्खे च बलवत्यपि दुर्बले। ईश्वरे च दरिद्रे च मृत्योः सर्वत्र तुल्यता ॥४२॥४ अवज्ञास्फुटितं प्रेम समीकर्तु क ईश्वरः। संधिं न याति स्फुटितं लाचालेपेन मै।क्तिकम् ॥४३॥ बहूनामल्पसाराणां समवाया दुरत्ययः। तृशौर्विधीयते रज्जुर्बध्यन्ते तेन दन्तिनः ॥४४)। तदेवास्य परं मित्रं यत्र संकामति द्वयम् । दृष्टे सुखं च दुःखं च प्रतिच्छायेव दर्पणे ॥४५॥ इच्चोरत्रात् क्रमशः पर्वेणि पर्वेणि यथा रसविशेषः। तद्भरसज्जनमैत्री विपरीतानाञ्च विपरीता । ४६॥ आत्मायत्ते गुगाप्रामे नैगु प्यं वचनीयता । दैवायत्तेषु वित्तेषु पुंसां का नाम वाच्यता ॥४०॥ प्रत्यहं प्रत्यवेचेत नरश्चरितमात्मनः। किं नु मे पशुभिस्तुल्यं किं नु सत्पुरुषैरिति ॥४८॥ 🗸

प्रबन्धप्रकाशः

यो यमर्थं प्रार्थयते यद्धं घटतेऽपि च। अवश्यं तदवाप्नाति न चेच्छ्रान्ता निवर्तते ॥४-६॥ धनमस्तीति वाणिज्यं कि श्चिदस्तीति कर्षणम्। सेवा न किञ्चिदस्तीति भिन्ना नैव च नैव च ॥५०॥ त्रजत्यधः प्रयात्युच्चैर्नरः खैरेव चेष्टितैः। थ्रध: कूपस्य खनक ऊर्ध्वं प्रासादकारक: ॥५१॥ उत्चिप्य टिट्टिभ: पादावास्ते भङ्गभयादिव:। स्वचित्तकल्पिता गर्वः कस्य नात्रापि विद्यते ॥५२॥ सकुत्कन्दुकपातेन पतत्यार्थः पतन्नपि। तथा पतति मूर्खस्तु मृत्पिण्डपतनं यथा । ५३॥ सिद्धं वा यदि वाऽसिद्धं चित्तोत्साही निवेदयेत्। प्रथमं सर्वजन्तूनां तत्प्राज्ञो वेत्ति नेतर: ॥५४॥ कालो हि सकृदभ्येति यत्ररं कालकाङ्क्षिणम्। दुर्लभ: स पुनस्तेन कालकर्माचिकीर्षता ॥५५॥ दूरादुच्छ्तपाणिराद्रनयनः प्रोत्सारितार्धासना गाढालिङ्गनतत्परः प्रियकयाप्रश्नेषु दत्तादरः। अन्तर्गू ढिविषो बिहर्मधुमयश्चानीव मायापदुः को नामायमपूर्वनाटकविधिर्यः शिचितो दुर्जनैः ॥५६। म्रादानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः। चित्रमिकयमाण्स्य कालः पिवति सम्पदः ॥५०॥ अफलानि दुरन्तानि समव्ययफलानि च। अशक्यानि च वस्तूनि नारभेत विचचणः ॥५८॥

सुहृदिव प्रकटय्य सुखप्रदः प्रथममेक्तरसामनुकूलताम् । पुनरकाण्डविवर्तनदारुणा विधिरहा विशानष्टि मनारुजम् ॥५६॥ वज्रादिप कठोराणि सृदूनि कुसुमादिप । लोकोत्तराणां चेतांसि को नु विज्ञातुमहिति ॥६०॥ 🗸 व्यतिषज्ञति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतु-

र्न खलु बहिरुपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते। विकसति हि पतङ्गस्योदये पुण्डरीकं

द्रवित च हिमरश्मावुद्गते चन्द्रकान्तः ।।६१॥
विषमाविश्यते दैवे पै।रुषेऽफलतां गते ।
विषादयन्ति नात्मानं सत्त्वापाश्रियणो नराः ।।६२॥
चलन्तु गिरयः कामं युगान्तपवनाहताः
कृच्छेऽपि न चलत्येव धीराणां निश्चितं मनः ।।६३॥
भी दारिद्रच ! नमस्तुभ्यं सिद्धोऽहं त्वत्प्रसादतः ।
पश्याम्यहं जगत्सर्वं न मां पश्यति कश्चन ।।६४॥
गुरुषु मिलितेषु शिरसा प्रणमिस लघुष्त्रता समेषु समा ।
उचितज्ञ।सि तुले ! किं तुलयिस गुञ्जाफलैः कनकम् ।।६४॥
लच्मीवन्तो न जानन्ति प्रायेण परवेदनाम् ।
शेषे धराभराक्रान्ते शेते नारायणः स्वयम् ।।६६॥

त्र्रापि मुदमुपयान्तो वाग्विलासै: स्वकीयै:
परभिणितिषु तेषं यान्ति सन्तः सुशान्ताः ।
निज्ञधनमकरन्दस्यन्दपूर्णालवालः

कलशसलिलसेकं नेहतं किं रसाल: ॥६०॥

### प्रबन्धप्रकाश:

इयमुत्रतसत्त्वशालिनां महतां कापि कठोरचित्तता । उपक्रत्य भवन्ति दूरत: परत: प्रत्युपकारशङ्कया ॥६८॥ यन्त्रे निवेश्य सुतरामपि पीड्यमान-

स्रुष्णागृहीतहृद्यै: सहसे त्विमची !
यच्छत्रसं मधुरमेव नितान्तमेषि
मृत्युं ततस्त्वद्पर: क इवात्र धन्य: ॥६ ॥।
कस्यापि कोऽप्यतिशयोऽस्ति स तेन लोके
ख्यातिं प्रयाति न हि सर्वविदस्तु सर्वे ।
किं केतकी फलित किं पनसः सुपुष्पः
किं नागवल्ल्यपि च पुष्पफलैरुपेता ॥७०॥
रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं

भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पङ्कानालि:। इत्यं विचिन्तयति कोशगते द्विरफे हा हन्त हन्त ! निलनीं गज उज्जहार ॥७१॥ ४ जीवन्तु मे शत्रुगणा: सदैव

येवां प्रसादाःसुविचत्तर्णोऽहम् । यदा यदा मे विकृतिं लभनते

तदा तदा मां प्रतिबेधियन्ति ॥७२॥
यदि नामास्य देहस्य यदन्तस्तद् बहिर्भवेत् ।
दण्डमादाय लोकोऽयं शुनः काकांश्च वारयेत् ॥७३॥
दुःखमेवास्ति न सुखं यस्मात्तदुपलच्यते ।

दुःखार्तस्य प्रतीकारे सुखसंज्ञा विधीयते ॥७४॥

उद्घाटितनवद्वारे पद्धरे विह्नगे। दिलः। यत्तिष्ठति तद। श्चर्यं प्रयागो विस्मय: कुत: ।।७५।। अकारणाविष्कृतवैरदारुणादसङ्जनात्कस्य भयं न जायते। विषं सहाहेरिव यस्य दुर्वच: सुदु:सहं संनिहित सदा मुखे।।७६॥ 🗸 बदनं प्रसादसदनं सदयं हृदयं सुधामुचे। वाचः। करगां परोपकरगां येषां केषां न ते वन्द्या: ।।७७॥ रविरपि न दहति ताहग्याहक्संदहति वालुकानिकरः। ग्रन्यस्माल्लब्धपदे। नीच: प्रायेण दु:सहो भवति ॥७८॥ वस्तुनि चिराभिलिषिते कथमिप दैवात्प्रसक्तसङ्घटने। प्राक्प्राप्तान्यपि बहुशो दुःखानि परं सुखानि जायन्ते ॥७६॥ म्रादाय वारि परितः सरितां मुखेभ्यः कि तावदर्जितमनेन दुर्णवेन। चारीकृतं च वडवादहने हुतं च पातालकुचिकुहरे विनिवेशितं च ॥⊏०॥ नैवाकृति: फलित नैव कुलं न शीलं विद्यापि नैव न च यत्नकृतापि सेवा। भाग्यानि पूर्वतपसा खलु सिचतानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृत्ताः।।⊏१।। ✓

दुष्प्राप्याणि च वस्त्नि लभ्यन्ते वाञ्छितानि च।
पुरुषे: संशयारूढैरलसैर्न कदाचन।।८२॥ ✔
दुरिधगम: परभागा यावत्पुरुषेण साहसं न कृतम्।
जयित तुलामधिरूढो भास्वानिह जलदपटलानि।।८३॥

### प्रबन्धप्रकाशः

850

प्राथमिकी घनवृष्टिः प्राप्ता शिखिना निदायतप्तस्य। श्राकस्मिकेन सा पुनरपनीता क्वापि पवनेन ॥८४॥ दारिद्रचान्मरणाद्वा मरणं मम रोचते न दारिद्रचम्। 🗸 त्ररुपक्तेशं मरणं दारिद्रचमनन्तकं दु:खम् ॥८५॥ किं कुलेनापदिष्टेन शीलमेवात्र कारग्रम्। भवन्ति नितरां स्फोताः सुच्चेत्रे कण्टकिद्रुमाः ॥८६॥ न कि व्विदिप कुर्वाणः सौख्यैदुः खान्यपे। हति। तत्तस्य किमपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियो जनः ॥ ५७॥ 🗸 सर्वथा व्यवहर्तव्यं कुता ह्यवचनीयता। यथा स्त्रोर्णा तथा वाचां साधुत्वे दुर्जनी जनः ॥८८॥ 🗸 बलिभिमु खमाक्रान्तं पलितैरङ्कितं शिर:। गात्राणि शिथिलायन्ते तृष्णैका तरुणायते ॥५६॥ धनेषु जीवितव्येषु स्त्रीषु भाजनवृत्तिषु। अतृप्ता मानवाः सवे याता यास्यन्ति यान्ति च ॥ ६०॥ अकृत्वा परसन्तापमगत्वा खलमन्दिरम्। त्रमुख्य सतां वरमे यत्स्वरूपमपि तद् बहु ।।<del>८</del>१।। त्रात्माधीनशरीराणां स्वपतां निद्रया स्वया । कदन्नमपि मत्यीनाममृतत्वाय कल्पते ॥ ६२॥ सर्वत्र सम्पदस्तस्य सन्तुष्टं यस्य मानसम् । उपानद्गूढपादस्य ननु चर्मावृतैव भू: ।। ६३॥ अचिन्तितानि दु:खानि यथैवायान्ति देहिनाम्। सुखान्यपि तथा मन्ये दैन्यमत्रातिरिच्यते ॥ ६४॥

श्रम्धो जिलीवन निवास विलास मेव हंसस्य हन्ति नितरां क्रिपते। विधाता। न त्वस्य दुग्धजलभेदविधी प्रसिद्धां वैदग्ध्यकीति सपहतु मसी समर्थः ॥ ६५॥ 🗳 नाल्पीयसि निबध्निन्त पद्मुन्नतचेतसः। येषां भुवनलाभेऽपि निःसीमाना मनारथाः ॥ ६६॥ सम्पदी महतामेव महतामेव चापदः। वर्धते चोयते चन्द्रो नतु तारागगः क्वचित् ॥ स्था 🛩 🗸 आपत्स्वेव हि महतां शक्तिरभिन्यज्यते न सम्पत्सु । अगुरेास्तथा न गन्ध: प्रागस्ति यथाग्निपतितस्य ॥€८। उपचरितव्याः सन्ते। यद्यपि कथयन्ति नैकसुपदेशम् । यास्तेषां स्वैरकयास्ता एव भवन्ति शास्त्राणि ॥ ६ ॥ एकोऽहमसहायोऽहं कृशोऽहमपरिच्छदः। स्वप्ते ऽप्येवंविधा चिन्ता मृगेन्द्रस्य न जायते ॥१००॥ 🛩 कुसुमस्तवकस्येव द्वे गती स्ता मनस्विनाम्। मूद्धं नि वा सर्वलोकस्य विशीये त वनेऽयवा ॥१०१॥ सवे यत्र विनेतार: सवे पण्डितमानिन:। सर्वे महत्त्वमिच्छन्ति तद् वृन्दमवसीदित ॥१०२॥ 🗸 काष्टादिग्निर्जायते मध्यमाना भूमिस्तायं खन्यमाना ददाति । सोत्साहानां नास्त्यसाध्यं नराणां मार्गारब्धाः सर्वयताः फलन्ति ॥१०३॥ १सर

### प्रबन्धप्रकाश:

उद्यम: साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः।

घडेते यत्र वर्त न्ते तत्र देवः सहायकृत् ॥१०४॥

जलमभ्यासयोगेन शैलानां कुरुते चयम् ।

कर्कशानां मृदुस्पर्शे किमभ्यासात्र साध्यते ॥१०५॥

जनापवादमात्रेख न जुगुप्तेत चात्मिन ।

जानीयात्स्वयमात्मानं यतो लोको निरङ्कुशः ॥१०६॥

गीतसूक्तिरितकान्ते स्तोता देशान्तरिस्थते ।

प्रत्यचे तु कवो लोकः सावज्ञः सुमहत्यिष ॥१०७॥

प्रत्यचकविकाव्यं च रूपं च कुलयोषितः ।

गृहवैद्यस्य विद्या च कस्मैचिद्यदि रोचते ॥१०८॥

मासि मासि समा ज्योत्स्ना पच्चयोः शुक्लकुष्णयोः ।

तत्रैकः शुक्लतां यातो यशः पुण्यैरवाष्यते ॥१०६॥

नगरी नगरस्येव रथस्येव रथी सदा ।

स्वशरीरस्य मेधावी कृत्येष्ववित्तेता भवेत् ॥११०॥

स्वशरीरस्य मेधावी कृत्येष्ववित्तेता भवेत् ॥११०॥

### २--सुभाषितपद्यवग्डमाला

### रघुवंशात

हेम्र: संलद्यते हाग्नी विशुद्धिः श्यामिकापि वा ॥ १। १०॥ न पादपानमूलनशक्ति रंतः शिलोचये मूर्च्छति मारुतस्य ॥२।३४॥

क्रिया हि वस्तूपहिता प्रसीदति ॥ ३। २६॥ ४ यशस्त्र रच्यं परता यशोधनैः ॥ ३ । ६८ ॥ ४ पदं हि सर्वत्र गुर्गौर्निधीयते ॥ ३ । ६२ ॥ ४ श्रादानं हि विसगीय सतां वारिमुचामिव ॥ ४। ८६ ॥♥ पर्यायपीतस्य सुरैहिमांशो: कलाचय: ऋाव्यतरा हि वृद्धे:॥५।१६॥ उष्णुत्वमग्न्यातपसम्प्रयोगाच्छैत्यं हि यत्सा प्रकृतिर्जलस्य।।५।५४।।

भिन्नरुचिहिं लोक: ॥ ६ । ३ ।। ४ रत्नं समागच्छतु काञ्चनेन ॥ ६ । ७ स ॥ प्रतिकारविधानमायुष: सति शेषे हि फलाय कल्पते ।। ⊏।४० ।। अभितप्तमयोऽपि मार्दवं भजते कैव कथा शरीरिषु ॥ ८।४३ ॥ ५ विषमप्यमृतं क्वचिद्भवेदमृतं वा विषमीश्वरेच्छया ॥ ८।४६ ॥

धिगिमां देहभृतामसारताम्।। 🗆 । ५१।। अपये पदमप्यन्ति हि श्रुतवन्ते।ऽपि रज्ञानिमीलिताः ॥ ६। ७४॥

तेजसां हि न वय: समीद्यते ॥ ११ । १॥

83-8

प्रबन्धप्रकाश:

श्रिपस्वदेहात्किमुतेन्द्रियार्थाद्यशोधनानां हि यशोगरीयः॥१४।३५ श्राज्ञा गुरूणां ह्यविचारणीया ॥१४।४३॥৺

### कुमारसम्भवात्

चुद्रेऽिप नृतं शरणं प्रपन्ने समत्वमुच्चै:शिरसां सतीव ॥१।१२॥

विकारहेते। सित विकियन्ते येषां न चेतांसि त एव घीरा ॥१।५६॥﴿

प्रायेण सामःयविधा गुणानां पराङ्मुखी विश्वसृजः प्रवृत्तिः॥३।२८॥

प्रश्नतस्य चोभयोर्वशिनश्चाम्बुधराश्च योनयः ॥४।४३॥

क ईिप्सतार्थिश्चरनिश्चयं मनः प्रथश्च निम्नाभिमुखं प्रतीपयेत्
॥५॥।५॥

शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् ॥ ५ । ३३ ॥ 🗸 न रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि तत् ॥ ५ । ४५ ॥ 🏑 श्रलोकसामान्यमिवन्त्यहेतुकं द्विषन्ति मन्दाश्चिरतं महात्मनाम् ॥ ५ । ७५ ॥

प्रायः प्रत्ययमाधत्ते स्वगुर्णेषूत्तमादरः ॥ ६ । २० ॥

### मेघद्तात्

याच्या मोघा वरमिषगुणे नाधमे लब्धकामा ॥ १ । ६ ॥ ४ त्राशाबन्धः कुसुमसदृशं प्रायशो ह्यङ्गनानां सद्यःपाति प्रणयि हृदयं विष्रयोगे रुणद्धि ॥ १ । १० ॥ ४ रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गीरवाय ॥ १ । २० ॥ ४ त्रापन्नार्त्तिप्रशमनफलाः सम्पदे ह्युक्तमानाम् ॥ १ । ५३ ॥ कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्तते। वा नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ॥ २ । ४६ ॥ 🚧

# किरातार्जु नीयात्

...निह प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिण: ॥ १ । २ ॥ 👉 हितं मने।हारि च दुर्लभं वच: ॥ १ । ४ ॥ 🗸 अजन्ति ते मूढिधिय: पराभवं भवन्ति मायाविषु ये न मायिन:॥१।३०॥🗸

विचित्ररूपाः खलु चित्तवृत्तयः ॥ १ । ३७ ॥ ४
परैरपर्यासितवीर्यसम्पदां पराभवे। ऽप्युत्सव एव मानिनाम्॥१।४१। 
ननु वक्तृविशेषनिः स्पृहा गुणगृह्या वचने विपश्चितः ॥ २ । ५ ॥ 
निवसन्ति पराक्रमाश्रया न विषादेन समं समृद्धयः॥ २ । १५ ॥
सहसा विद्धीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम् ॥२।३०॥ ४

विमलं कल्लुषीभवच चेत: कथयत्येव हितैषिग्रं रिपुं वा॥१३।६॥ प्रकृत्यमित्रा हि सतामसाधवः ॥ १४ । २१ ॥ 🗸

सहापकृष्टिर्भहतां न सङ्गतं भवन्ति गोमायुसखा न दन्तिनः॥१४।२२॥

१स्ह

प्रबन्धप्रकाश:

### शिशुपालवधात्

श्रेयिस कोन तृष्यते ॥ १। २ ६ ॥ ७

ऋते रवे: चालियतुं चमेत कः चपातमस्काण्डमलीमसं नभः।।१।३८।।४

सदाभिमानैकधना हि मानिनः ॥ १। ६७॥

ज्ञातसाराऽिप खल्वेक: संदिग्धे कार्यवस्तुनि ॥ २ । १२ ॥

महीयांसः प्रकृत्या मितभाषिणः ॥ २ । १३ ॥

इन्धनौघधगव्यग्निस्त्विषा नात्येति पूषग्रम् ॥ २ । २३ ॥

अनिलोंडितकार्यस्य वाग्जालं वाग्मिना वृथा ॥ २ । २० ॥

बद्धमूलस्य मूलं हि महद्वैरतरो: स्त्रिय: ।। २ । ३८ ।।

कथापि खलु पापानामलमश्रेयसे यत: ॥ २ । ४० ॥

मा जीवन्य: परावज्ञादु:खदग्धे। ६पि जीवति ॥ २ । ४५ ॥

V | सामानाधिकरण्यं हि तेजस्तिमिरयो: कुत: ॥ २ । ६२ ॥ ✓

सर्वः स्वार्थः समीहतं ॥ २ । ६५ ॥ 🍎

उपायमास्थितस्यापि नश्यन्त्यर्थाः प्रमाद्यतः ॥ २। ८० ॥

श्रयथावलमारम्भो निदानं चयसम्पद: ॥ २ । ६४ ॥

बृहत्सहाय: कार्यान्तं चोदीयानिप गच्छति ।। २। १०० ।। √

🚄 चणे चणे यत्रवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयताया: ॥४।१७॥🗸

समय एव करेाति बलाबलम् ॥ ६ । ४४ ॥ ✓ स्फुटमभिभूषयति स्त्रियस्त्रपैव ॥ ७ । ३८ ॥

'''ग्रस्तसमयेऽपि सतामुचितं खल् चतरमेव पदम्।। ६। ५।।

जितराष्ट्या महाधियः सपदि क्रोधजिता लघुर्जनः ॥१६।२६॥

अथवाभिनिविष्टबुद्धिषु ब्रजति व्यर्थकतां सुभावितम् ॥१६।४३॥

#### प्रबन्धप्रकाश:

१-६७

# नैषधात्

कार्यं निदानाद्धि गुणानधीते ॥ ३ । १७ ॥ 🗸 अपां हि तृपाय न वारिधारा स्वादु: सुगन्धि: स्वदते तुषारा॥३। ६३॥ पित्तेन दूने रसने सितापि तिक्तायते ..॥ ३। ६४॥ तदुदित: स हि यो यदनन्तर: ॥ ४ । ३ ॥ कर्म क: स्वकृतमत्र न भुङ्क्ते॥ ४। ६॥ त्रार्जवं हि कुटिलेषु न नीति: ॥ ४। १०३॥ 🗸 मितं च सारं च बचाे हि वाग्मिता ॥ ६। ८॥ 🗸 चकास्ति योग्येन हि योग्यसङ्गमः ॥ ६। ५६ ॥ ४

दैवे निरुम्धति निबन्धनतां वहन्ति

हन्त प्रयासपरुवाणि न पैारुवाणि ॥ ११ । ५५ ॥ देवा हि नान्यद्वितरन्ति किन्तु प्रसद्य ते साधुधियं ददन्ते ॥१४। आ प्रेत्यास्मि कीहरभवितेति चिन्ता

सन्तापमन्तस्तनुते हि जन्तो: ॥ १४ । ७४ ॥ अदोषतामेव सतां विवृण्वते द्विषां मृषादेषकणाधिरापणाः॥१५।४॥

### कथासरित्सागरात

अकाण्डपातापनता न कं लच्मीविमाहयेत्। अकालमेघवद्वित्तमकस्मादेति याति च। अचिन्त्या बत दैवेनाप्यापातः सुखदु:खयाः। ग्रन्तरापाति हि श्रेय: कार्यसम्पत्तिसूचकम्। अप्राप्यं नाम नेहास्ति धीरस्य व्यवसायिन:। 🗸 १स८

### प्रबन्धप्रकाशः

अरनुते स हि कल्यागं व्यसने यो न मुह्यति। त्र्यसारेऽस्मिन्भवे तावद्भावाः पर्यन्तनीरसाः। अहो अतीव भे।गाशा कं नाम न विडम्बयेत्। अहो दैवाभिशप्तानां प्राप्तोऽप्यर्थ: पलायते। म्रापदि स्फुरति प्रज्ञा यस्य धीर: स एव हि। भ्रारच्या ह्यसमाप्तेव किं धीरैश्त्यच्यते किया। एकचित्ते द्वयोरेव किमसाध्यं भवेदिति । कदर्याणां परे प्राणाः प्रायेण द्यर्थस व्ययाः। करुणाद्री हि सर्वस्य सन्ता (कारणवान्धवा: ) कष्टा हि कुटिल्श्वश्रूपरतन्त्रवधूस्थिति:। कस्य नाच्छङ्खलं बाल्यं गुरुशासनवर्जितम्। कामं व्यसनवृत्तस्य मूलं दुर्जनसङ्गति:। को हि वित्तं रहस्यं वा श्लीषु शक्नोति गृहितुम् । जितकोधेन सर्व हि जगदेतद्विजीयते। ज्ञानमार्गे ह्यहङ्कार: परिचा दुरतिक्रम:। त्यजन्त्युत्तमसत्त्वा हि प्राणानिप न सत्पथम्। ददाति तीत्रसत्त्वानामिष्टमीश्वर एव हि। दु:खान्धा हि पतन्त्येव विषच्छ्वभ्रेषु कातराः। दैवमेव हि साहाय्यं कुरुते सत्त्वशालिनाम् । न काचस्य कृते जातु युक्ता मुक्तामणे: चिति: । न स्वेच्छं व्यवहर्तव्यमात्मना भूतिमिच्छता । पङ्को हि नभिस चिप्तः चेषुः पतित मूर्धनि । 🗸

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

#### प्रबन्धप्रकाशः

१स्ट

प्राणिनां हि निकृष्टापि जन्मभूमि: परा प्रिया।

प्राणेभ्योऽप्यर्थमात्रा हि कृपणस्य गरीयसी।

यो यद्वपति बोजं हि लभते सोऽपि तत्फलम्।

रत्नव्ययेन पाषाणं को हि रिचतुमहित।।

विक्त जन्मान्तरप्रीतिं मन: स्निह्यदकारणम्।

सत्त्वानुरूपं सर्वस्य धाता सर्व प्रयच्छति।

सर्विश्चित्तप्रमाणेन सदसद्वाभिवाञ्छति।

हिते।पदेशो मूर्खस्य कोपायैव न शान्तये।

### पञ्चतन्त्रात्

इह लोके हि धनिनां परे। जिप स्वजनायते।

किं तया कियते धेन्वा या न सृते न दुग्धदा। 🗸

कृषि: किलष्टा, विद्या गुरुविनयवृत्त्यातिविषमा। 🗸

न स्वल्पस्य कृते भूरि नाशयेन्मतिमान्नरः।

ग्रारचितं तिष्ठति दैवरचितं सुरचितं दैवहतं विनश्यति। 🗸

जठरं को न बिंभित केवलम्।

ग्राप्रकटीकृतशक्तिः शक्तोऽपि जनस्तिरिक्तयां लभते।

प्राप्ताश्यं स्वगुणोदयेन गुणिनो गच्छन्ति किं जन्मना।

पट्कणो भिद्यते मन्त्रश्चतुष्कणीः स्थिरो भवेत्।

पैशुन्याद्भिद्यते स्नेहः।

रणानि ने। नमूलयति प्रभक्षने। सृदूनि नोचैः प्रणतानि सर्वतः।

### प्रबन्धप्रकाश:

- महान् महत्स्वेव करोति विक्रमम्।
- तुल्ये बले तु बलवान् परिकोपमेति ।
   उपायेन हि यत्कुर्यात् तन्न शक्यं पराक्रमैं: ।
- · यस्य बुद्धिर्वलं तस्य निर्वुद्धेस्तु कुता बलम्।
- विषवृत्तोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम्।
- . कृपणानुसारि च धनम्।
- मेघा गिरिदुर्गवर्षी च।
- सेवाधर्मः परमगहना योगिनामप्यगम्यः ।
   मृदुना सिललेन खन्यमानान्यवधृष्यन्ति गिरेरपि स्थलानि ।
- दोघी बुद्धिमता बाहू।
- · तातस्य कूपोऽयमिति ब्रुवाणाः चारं जलं कापुरुषाः पिबन्ति ।
- यद्भविष्यो विनष्यति।
- अनिर्वेद: श्रिया मूलम्।
- · बहूनामप्यसाराणां समवायो हि दुर्जय:।
- · नष्टं सृतमतिकान्तं नानुशोचन्ति पण्डिता:।
- गतानुगतिको लोक: न लोक: पारमार्थिक:। √
   घातियतुमेव नीच: परकार्य वेत्ति न प्रसाधियतुम्।
- · नाश्मनि स्यात् ज्ञुरिकया।
- . पय:पानं भुजङ्गानां कोवलं विषवर्धनम् । 🕖
- . त्र्प्रत्यादरः शङ्कनीयः। पण्डितोऽपि वरं शत्रुर्ने मूर्खो हितकारकः।
- भ्रद्य वाब्दशतान्ते वा मृत्युर्वे प्राणिनां घ्रुवः।

#### प्रवन्धप्रकाशः

२०१

- अकृतोपद्रवः कश्चिन्महानपि न पूज्यते।
- · सम्पत्ती च विपत्ती च महतामेकरूपता। काल: सर्वजनान् प्रसारितकरेा गृह्णाति दूरादिष।
- सुतप्तमपि पानीयं शमयत्येव पावकम्।
- सतां साप्तपदं मैत्रम्।
- · कोऽतिभारः समर्थानाम् १
- · किं दूरं व्यवसायिनाम् ?
- को विदेश: सुविद्यानाम् ?
- कः परः प्रियवादिनाम् ?
- . हेतुरत्र भविष्यति । ऊष्मापि वित्तजो वृद्धिं तेजो नयति देहिनाम् । सक्रदिप दृष्ट्वा पुरुषं विबुधा जानन्ति सारतां तस्य । हस्ततुलयाऽपि निपुणाः पलप्रमाणं विजानन्ति ।
- यदस्मदीयं न हि तत्परेषाम् ।
   त्र्याच्छादिते स्वा मेघेराच्छन्नाः स्युर्गभस्तयः ।
   वाञ्छाविच्छेदनं प्राहुः स्वास्थ्यं शान्ता महर्षयः ।
- · प्रचालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम्।
- चते प्रहारा निपतन्त्यभी दणम्।
- छिद्रेष्वनर्था बहुलीभवन्ति ।
- · नकः स्वस्थानमासाद्य गजेन्द्रमपि कर्षति ।
- ं निर्वाते ज्वलिता विह्नः स्वयमेव प्रशाम्यति ।
- · तुपैरिप परिश्रष्टा न प्ररोहन्ति तण्डुलाः।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

### प्रबन्धप्रकाश:

- . कुशे कस्यास्ति सौहदम्।
- , ग्रात्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्।
- बलीयसा हीनबली विरोधं न भूतिकामी मनसापि वाञ्छेत्।
   भित्रिश्लिष्टा तु या प्रीतिर्न सा स्नेहेन वर्धते ।
- ग्रनागतं यः कुरुते स शोभते।
- स शोच्यते यो न करोत्यनागतम् ।
   सन्तापयन्ति कमपथ्यभुजं न रोगाः ?
- कं श्रीर्न दर्पयित ?
- कं न निह्नत सृत्यु: ?
- . लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री,
- · नष्टिकियस्य कुलुमर्थपरस्य धर्मः,
- विद्याफलं व्यसनिनः, कृपग्रस्य सौख्यम् ।
- कण्टकोनैव कण्टकम्।
- अपि शत्रुं प्रणम्यापि रच्तेत् प्राणान् धनानि च।
- सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्द्धे त्यजित पण्डितः 🖊
- · यस्मिन्कुले त्वमुत्पन्नो गजस्तत्र न हन्यते ।
- मौनं सर्वार्थसाधनम्।
   अभिमतसिद्धिरशेषा भवति हि पुरुषस्य पुरुषकारेण।
   वरं बुद्धिर्न सा विद्या विद्याया बुद्धिरुत्तमा।
- उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् । 🗸
- · दुष्टे दुष्टं समाचरेत् । अपि कापुरुषो मागें द्वितीय: चोमकारक:।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

### प्रबन्धप्रकाश:

२०३.

### यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी।

### हितापदेशात

यन्नवे भाजने लग्न: संस्कारो नान्यथा भवेत्। उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनारशै: । भ काचः काञ्चनसंसर्गाद्धत्ते मारकतीर्घातीः। न व्यापारशतेनापि शुक्रवत्पाठ्यते बकः। ज्ञानं भारः क्रियां विना। न गगस्यायता गच्छेत । अल्पानामपि वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका । निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि दुमायते। धनाशा जीविताशा च गुर्वी प्राणभृतां सदा। अन्धस्य किं इस्ततलस्थिताऽपि प्रकाशयत्यर्थमिह प्रदीप: ? कायः सन्निहितापायः। जल्बिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। ४ काच: काचा मिण्मिण:। त्र्यनुहुङ्करुते घनध्वनिं न हि गोमायुरुतानि केसरी । अशोषदेषिदुष्टोऽपि कायः कस्य न वल्लभः। ( स्वेदिता मर्दितश्चेव रज्जुभि: परिवेष्टित: । ) मुक्तो द्वादशभिवंषें: श्वपुच्छ: प्रकृतिं गत:। चिप्रमिकयमाग्रस्य कालः पिबति तद्रसम्। सामानाधिकरण्यं हि तेजस्तिमरयोः कुतः।

प्रबन्धप्रकाश:

### चरकसंहितायाः

- धर्मार्धकाममोत्ताणामारोग्यं मूलमुत्तमम् । सम्यक्ष्रयोगं सर्वेषां सिद्धिराख्याति कर्मणाम् । सुखार्थाः सर्वभूतानां मताः सर्वाः प्रवृत्तयः ।
  - च्रात्मानमेव मन्येत कर्तारं सुखदुःखयोः।

# ३ — सुभाषितगद्यावली

### दशकुमारचरितात्

जलबुद्युदसमाना विराजमाना संपत् तडिल्लतेव सहसै-वादेति, नश्यति च।

- श्रवज्ञासोदर्यं दारिद्रचम् । त्र्यात्मानमात्मनानवसाद्यैवोद्धरन्ति सन्तः। न ह्यलमतिनिपुणोऽपि पुरुषो नियतिलिखितां लेखामति-क्रमितुम्।
- सेयमाकृतिर्न व्यभिचरित शीलम् ।
   इह जगित हि न निरीहदेहिनं श्रियः संश्रयन्ते ।
   श्रेयांसि च सकलान्यनलसानां हस्ते नित्यसांनिध्यानि ।
   दिव्यं हि चत्तुर्भूतभवद्भविष्यत्सु व्यवहितविष्रकृष्टादिषु
  च विषयेषु शास्त्रं नामाप्रतिहतवृत्ति ।
   दैव्याः शक्तेः पुरा न बलवती मानवी शिक्तः ।

## हर्षचरितात्

निसर्गविरोधिनी चेयं पय:पावकयोरिव धर्मक्रोधयोरेकत्र वृत्तिः। श्रितिरोषणश्चन्तुष्मानप्यन्ध एव जनः। कुपितस्य प्रथममन्धकारीभवति विद्या, ततो श्रुकुटिः।

### प्रबन्धप्रकाश:

जनयन्ति च विस्मयमितिधीरिधयामप्यदृष्टपूर्वा दृश्यमाना जगित स्रष्टुः सृष्टचितिशयाः । सतां हि प्रियंवदता कुलिवद्या । न किंचित्र कारयत्यसाधारणी स्वामिभक्तिः । न सन्त्येव ते येषां सतामिष सतां न विद्यन्ते मित्रोदासी-

### नशत्रवः।

स्वैरिणा विचित्राश्च लोकस्य स्वभावाः प्रवादाश्च। धतोष्मणा स्लायत्यलं लतेव मनस्विता। भूजे वोर्थः निवसति न वाचि।

- संपत्किशिकामपि प्राप्य तुलेव लघुप्रकृतिक्त्रतिमायाति ।
- · सोऽयं कुरङ्गकै: कचप्रतः केसरिण:।
- हरिणार्थमितिह पेणः सिंहसंभारः । न च स्वप्नदृष्टनष्टेष्विव चिणिकेषु शरीरेषु निबप्नित बन्धुवुद्धिं प्रबुद्धाः ।
  - स्थायिनी यशिस शरीरधीर्वीराणाम् ।
     सज्जनमाधुर्याणामभृतदास्या दश दिश: ।
     उपयोगं तु न प्रीतिर्विचारयित ।
     प्रतिद्रुतवाहिनी च।नित्यतानदी ।

## कादम्बर्याः

त्र्यतिकष्टास्वण्यवस्थासु जीवितनिरपेचा न भवन्ति खर्छ जगति सर्वप्राणिनां प्रवृत्तय:।

#### प्रबन्धप्रकाशः

200

सर्वथा न कंचित्र खलीकरोति जीविततृष्णा।
प्रायेणाकारणमित्राण्यतिकरुणाद्रीणि च सदा खलु भवन्ति
सतां चेतांसि।

अपुत्राणां किल न सन्ति लोकाः शुभाः। जन्मान्तरकृतं हि कर्म फलमुपनयति पुरुषस्येह जन्मनि।

- नहि शक्यं दैवमन्यथाकत्तुं मियुक्तेनापि । धर्मपरायणानां सदा समीपसंचारिण्यः कल्याणसंपदे। भवन्ति। ग्रावेदयन्ति हि प्रत्यासन्नमानन्दमग्रपातीनि शुभानि
- सत्येऽऽयं लोकवादो यत्संपत्संपदं विपद्विपदमनुबध्नातीति ।
- श्रात्मकृतानां हि दे। षाणां नियतमनुभवितव्यं फलमात्मनैव। श्रहो जगति जन्तूनामसमर्थिते। पनतान्यापतन्ति वृत्ता-न्तान्तराणि।
- म्रहे दुर्निवारता व्यसने।पनिपातानाम् ।
   सर्वथा न कञ्चन न स्पृशन्ति शरीरधर्माणमुपतापाः ।
   म्रयस्तेनैव खलूपहासास्पदतामीश्वरे। नयि जनम् ।
- सर्वथा दुर्लभं यै।वनमस्वलितम्।
- . सुखमुपदिश्यते परस्य।
- · 'नास्ति खल्बसाध्य' नाम भगवता मनाभुवः।
- भ बहुप्रकाराश्च संसारवृत्तयः। प्रायेण च निसर्गत एवानायतस्वभावभङ्गुराणि सुखानि, श्रायतस्वभावानि च दुःखानि।

#### प्रबन्धप्रकाशः

दुर्लभो हि दान्तिण्यपरवशो निर्निमित्तमित्रमकृत्रिमहृद्योः विदग्धजनः।

- स्वप्न इवाननुभूतमि मनोरथो दर्शयति ।
- बहुभाषिणो न श्रद्दधाति लोक: ।
   ग्राजन्मक्रमाहितो बलवान् जननीस्नेह: ।
- केन कदावलोकितो ज्योत्स्नारहितश्चन्द्रमाः ।
   एतत्खलु प्रदीपेनाग्नेः प्रकाशनम् ।
   मिथ्यापि तत्तथा यथा गृहीतं लोकेन ।
   यस्यामेव वेलायां चित्तवृत्तिः, सैव वेला सर्वकार्येषु ।
   भृत्या अपि त एव ये संपत्तेर्विपत्तौ सविशेषं सेवन्ते ।
  - अनितक्रमणीया हि नियति:।
  - लोकेऽपि च प्राय: कारणगुणभाञ्ज्येव कार्याण दृश्यन्ते ।

# अभिज्ञानशाकुन्तलात्

- · सर्वः कान्तमात्मीय पश्यति ।
- स्निग्धजनसंविभक्तं खलु दुःखं सह्यवेदनं भवति ।
- त्र्यतिस्नेतः पापाशङ्की । त्र्यहो सर्वास्ववस्थासु रमणोयत्वमाकृतिविशेषाणाम् । न कदापि सत्पुरुषाः शोकपात्रात्माना भवन्ति ।

### प्रबन्धप्रकाश:

30€

# विक्रमार्वशीयात्

त्र्यनुत्सेकः खल्ल विक्रमालङ्कारः।
 नास्त्यगितर्मने।रथानाम्।
 छित्रवन्धे मत्स्ये पलायिते निर्विण्णो धीवरा भणति धर्मी
मे भविष्यति।

### **उत्ताररामचरितात्**

एते हि हृदयमर्मच्छिदः संसारभावाः येभ्यो बीभत्समानाः सन्त्यज्य सर्वान्कामानरप्ये विश्वान्यन्ति मनीषिणः । प्रसवः खलु प्रकर्षपर्यन्तः स्नेहस्य, परं चैतदन्योन्यसंश्ले-षणः पित्रोः ।

स्तेहश्च निमित्तसञ्यपेत्तश्चेति विप्रतिषिद्धमेतत् । साचात्कृतधम्मायो महर्षयस्तेषामृतंभराणि भगवतां परोर--जांसि प्रज्ञानानि न कवचिद्वचाहन्यन्त इत्यनभिशङ्कनीयानि ।

### मुच्छकटिकात्

गुणः खल्वनुरागस्य कारगं न बलात्कारः । साहसे श्रीः प्रतिवसति । न चन्द्रादातपो भवति । ग्रहो धिग्वैषम्य लोकव्यवहारस्य ।

### प्रबन्धप्रकाश:

पुरुषभाग्यानामचिन्त्याः खलु व्यापाराः । ईदृशो दासभावा यत्सत्यं कमपि न प्रत्याययति ।

### काव्यमीमांसायाः

प्राय: प्राणभृतां प्रेमाणमन्तरेण नान्यद् बन्धनमस्ति । अविच्छेदेन शीलनमभ्यास: । स हि सर्वगामी सर्वत्र निरतिशयं कौशलमाधत्ते ।

यादृश(शा)कारश्चित्रकरस्तादृशाकारमस्य चित्रमिति प्रायोवाद:।

पत्तपाता हि गुणदोषौ विपर्यासयति ।

न च दृण्येत् । दर्पलवाऽपि सर्वसंस्कारानुच्छिनत्ति ।

परैश्च परीचयेत् । यदुदासीनः पश्यति न तदनुष्ठातेति

प्रायोवादः ।

अनियतकालाः प्रवृत्तयो विष्त्ववन्ते ।
सम्यक्स्वापा वपुषः परमारोग्याय ।
पुरुषरत्नानामेक एव राजादन्वान् भाजनम् ।
महात्मनां हि संवादिन्या बुद्धय एकमेवार्थमुपस्थापयन्ति ।
मतिदर्पणे कवीनां विश्वं प्रतिफलति ।
कथं नु वयं दृश्यामह इति महात्मनामहंपूर्विक्यैव
शब्दार्थाः पुरो धावन्ति ।

#### प्रबन्धप्रकाश:

२११

### चरकसंहितायाः

ज्ञानवतांपि च नात्यर्थमात्मना ज्ञानेन विकत्थितव्यम्। त्राप्तादिप हि विकत्थमानादत्यर्थमुद्धिजन्ति अनेके। कुरस्ना हि लोको बुद्धिमतामाचार्य:। शतुश्चाबुद्धिमताम्। ज्ञानपूर्वकं कर्मणां समारम्भं प्रशंसन्ति कुशलाः। परीच्यकारिणो हि कुशला भवन्ति। हेतावीर्षः, फले नेष्ः। नान्यदेशिन् ब्र्यात्। नान्यरहस्यमागमयेत्। नासंवृतमुखा जुम्भां चवधुं हास्यं वा प्रवर्तयेत्। न नियमं भिन्दात । न सर्वविश्रम्भो, न सर्वाभिशङ्को । न कार्यकालमतिपातयेत्। न सिद्धावात्सुक्यं गच्छेत्। नासिद्धौ दैन्यम्। नापरी चितम भिनिविशेत। प्रत्यत्तं ह्यल्पमनल्पमप्रत्यत्तमस्ति । न ह्यतः पापात्पापीयोऽस्ति यदनुपकरणस्य दीर्घमायुः। पुरुषोऽयं लोकसम्मित:। यावन्ते हि मूर्त्तमन्ते लोके भावविशेषास्तावन्तः पुरुषे, यावन्तः पुरुषे तावन्ते। लोके। सम्यक्प्रयोगनिमित्ता हि सर्वकर्मणां सिद्धिरिष्टा । व्याप-चासम्यकप्रयोगनिमित्ता ।

तद्विद्यसंभाषा हि ज्ञानाभियोगसंहर्षकरी भवति। वैशारद्यमपि चाभिनिर्वर्त्तयति । वचनशक्तिमपि चाधत्ते। यशश्चाभिदीपयति ।

### प्रबन्धप्रकाश:

पूर्वश्रुते च संदेहवतः पुनः श्रवणात् श्रुतसंशयमपकर्षति । श्रुते चासन्देहवते भूयोऽध्यवसायमभिनिर्वर्तयति । अश्रुतमपि च कश्चिदर्श श्रोत्रविषयमापादयति ।

### निरुक्तात्

ै नैष स्थाणोरपराधा यदेनमन्धा न पश्यति । पुरुषापराधः स भवति ।

यथा जानपदीषु विद्यातः पुरुषविशेषो भवति, पारोवर्यवित्सु
तु खलु वेदितृषु भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति ।

कस्तद्वेद यदभूतम् ?

बहुप्रजाः कृच्छ्रमापद्यत इति परिव्राजकाः।

नित्यं द्यविज्ञातुर्विज्ञानेऽस्या ।

साचात्क्रतधर्माण ऋषयो बभूवुः । तेऽवरेभ्योऽसाचात्कृत-धर्मभ्य उपदेशेन मन्त्रान्संप्रादुः । उपदेशाय ग्लायन्तेऽवरे विल्मप्रहणायेमं प्रन्थं समाम्रासिषुर्वेदं च वेदाङ्गानि च ।

मनुष्या वा ऋषिष्तकामत्सु देवानब्रुवन्को न ऋषिर्भविष्य-तीति । तेभ्य एतं तर्कमृषिं प्रायच्छन् ।

यदेव किंचान्चाने।ऽभ्यूहत्यार्षे तद्भवति ।

ग्राचार्य ग्राचारं प्राहयति।

सेवा पुरुषगर्हा, न शास्त्रगर्हा।

भ्राप्येकः ( स्रविद्वान् ) पश्यन् न पश्यति वाचम् । स्रिपि व श्रुण्वन् न श्रुणोत्येनाम् ।

### प्रबन्धप्रकाशः

२१३

## ऋग्वेदसंहितायाः

अप्स्वन्तरमृतमप्सु भेषजम् । (१।२३।१६)। त्र्यापश्च विश्वभेषजीः। (१।२३।२०)। सविता... ऋषामीवां बाधते। (१।३५। ६)। (सविता अमीवां रागादिबाधामपबाधतेऽपाकरातीत्यर्थः)। न दुरुक्ताय स्पृहयेत् । (१।४१।६)। (दुष्टं वाक्यं न कामयेदित्यर्थः)। नभा न रूपं नरिमा मिनाति । (१।७१।१०)। (नभ इव जरा रूपं हिनस्ति)। पश्यदत्तण्वान् न वि चेतदन्धः । (१।१६८।१६)। (ज्ञानहष्ट्युपेत एव वस्तुतत्त्वं जानाति, अन्धः स्थूलहष्टि-स्तु न विजानातीत्यर्थः)। बहुप्रजा निऋ तिमा विवेश। (१।१६४।३२)। पुलुकामा हि मर्त्यः। (१।१७६।५)। (मनुष्य: खल्लु कामेन निरुद्ध एव वर्तत इत्यर्थ:)। जायेदस्तम् । (३।५३।४)। (=जाया इत् ऋस्तम् = जायैव गृहं भवतीत्यर्थः)। न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः । (४।३३।११) । (श्रमयुक्तादृते परिश्रममन्तरेगोति यावत् देवाः सख्याय न

भवन्तीत्यर्थः)।

यादृश्मिन् धायि तमपम्यया विदत् । (५।४४।८)

#### प्रबन्धप्रकाश:

(यादृशे कामे मना धत्ते तादृशं काममपश्यया कर्मगा विन्दते इत्यर्थ: 1) य उ स्वयं वहते सो अरं करत्। (४।४४।८)। (य एव स्वयमनन्यप्रेरिताऽनुतिष्ठति सोऽत्यर्थे कुर्यात् । न ह्यन्येन कारितं फलवद्भवतीत्यर्थः)। अनुत्र वाणो अध्येति, न स्वपन् । (५।४४।१३) (अनुसंकीतयन्नेव समरति न तु स्वपन्नित्यर्थः)। यो जागार तमृच: कामयन्ते यो जागार तमु सामामि यन्ति। (8188188) 1 विद्वान पयः पुरएता ऋजु नेषति । (५।४६।१)। (विद्वान मार्गाभिज्ञ एव पुरएता पुरतो गन्ता सन् पथो मार्गान् ऋजु यथा स्यात्तथा प्रापयतीत्यर्थः)। न दुष्दुती मत्यों विन्दते वसु । (७।३२।२१)। (मत्यों दुष्टुत्या धनं न विन्दते इत्यर्थः)। न स्रोधन्तं रियर्नशत् । (७।३२।२१)। (स्रेधन्तं हिंसन्तं स्वकर्माण्यकुर्वन्तमिति यावत् रियधनं न नशत् न प्राप्नोतीत्यर्थः)।

# ४--लोकिकन्यायाञ्जलिः

अजाकुपाणीयन्यायः।

यथा हि खलु कण्ड्यनार्थ स्तम्भादी प्रीवां प्रसार-यन्त्या अजाया यहच्छया पतता कृषाणेन प्रीवा छिसेत, पवं यत्राकस्मादेवानर्थाद्यापतेत्तत्र, अकस्मादेवाश्चर्यमय्या घटनायाः स्थले वायं न्यायः ।

त्रगणुरपि विशेषोऽध्यवसायकरः।

श्रनिषिद्धं ह्यनुमतं भवति।

त्र्यन्धकवर्तकीयन्यायः ( त्र्यथवा— त्र्यन्धचटकन्यायः ) ।

हिन्दी-"अन्धे के हाथ बटेर"।

अन्धगजन्याय:।

यथैक एव गज: करपादादिरूपेण केनचिदवयव-विशेषेण प्रज्ञापिताऽन्धे: सर्परूप: स्तम्भरूप इत्येवं नानारूपेण कल्प्यते । एवमेव यत्रैकमेव वस्तु अज्ञानवशाद् बहुशः कल्प्यते तत्रायं न्यायः।

अन्धपरम्परान्यायः ( अथवा—अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः । यद्वा—अन्धस्येवान्धलग्नस्य विनिपातः पदे पदे ।)

अन्धदर्पग्रन्यायः।

तथा हि । यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करे।ति किम्। लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति ॥

### प्रबन्धप्रकाश:

- . अयमपरा गण्डस्योपरि स्कोटः। अरण्यरोदनन्यायः।
- . अक्को चेन्मधु विन्देत किमर्थ पर्वतं व्रजेत्।

ग्रयं भाव:। ग्रहपान्महतश्च कर्मणः समं फलं जायेत चेत्तते।ऽहपेनेव सिद्धे कार्ये महति न कश्टित्प्रवर्तेत।

अशक्तास्तत्यदं गन्तुं तते। निन्दां प्रकुर्वते।

हिन्दो—"ग्रङ्गूर खट्टे हैं।"

अशक्तोऽहं गृहारम्भे शक्तोऽहं गृहभञ्जने।

अथवा — घातियतुमेव नीचः परकार्यं वेत्ति न प्रसाधियतुम्।

f

• अस्त्रमस्त्रोग शाम्यति (अथवा—वर्ज्ञं वर्ज्ञोग भिद्यते)। आकाशमुष्टिहननन्यायः।

> मुष्टिभिन्योमताडनवित्रष्फलेऽसंभवे च कर्मणि न्याय-स्यास्य प्रयोगः।

आम्रसेकपितृतर्पणन्यायः।

(अथवा—एका किया द्वचर्यकरी प्रसिद्धा। आर्म्स सिक्ता: पितरश्च प्रोगिता:।) हिंदी—"एक पन्ध दो काज"।

अाम्रान्षृष्ठः कोविदारानाचष्टे।

- इता भ्रष्टस्तता भ्रष्टः।
- . उभयतःस्पाशा रज्जुः।

कस्यचित्करणेऽकरणे च तथा भावेऽभावे च देशवापत्तिरित्यर्थः। काकतालीयन्यायः ( = स्रजाकृपाणीयन्यायः )।

काशकुशावलम्बनन्यायः।

नदादौ पतितस्य सन्तरगानभिज्ञस्य हि काशकुशाव-लुम्बनसन्धकं भवति।

<sup>फलं</sup> कुड्यं विनान चित्रम् । त्र्रथवा—सति कुड्ये चित्रम् । क्पमण्डकन्यायः।

कूपयन्त्रवटिकान्याय: ।

तथा हि --एष क्रीडित कूपयन्त्रवटिकान्यायप्रसक्तो विधि:। क्रिया हि विकल्पते न वस्तु।

अयं भाव:। कर्तुं मकर्तुं मन्यथा वा कर्तुं शक्यं हि कर्म। यथाश्वेन गच्छति, पद्भचामन्यथा वा, न वा गच्छ-तीति। न तु वस्त्वेवं नैवमन्ति नास्तीति वा विकल्प्यते।

क्वास्तः क्व निपतितः।

चते चारमिव।

खल्वाटबिल्वीयन्यायः ( = काकतालीयन्यायः )।

गतानुगतिको लोको न लोकः पारमार्थिकः।

घुणात्तरन्यायः।

तत्र वर्धमानः (३।१६५)—घुणोत्करणात्कर्यचित्रि-ष्पन्नमत्तरं घुणात्तरम् । तदिव यदकुशलेन दैवात् निष्पद्यते तद् घुणाचरीयम्।

चिन्तामणिं परित्यज्य काचमणिप्रहण्नयायः। तुष्यतुदुर्जनन्यायः।

DIGITIZED C-D

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar,

म्।

ाय-

ग्रम्थ

र्थः।

#### प्रबन्धप्रकाशः

यत्र प्रतिवाद्युक्तपत्तं दुष्टमपि स्रङ्गोकृत्य वादी दूषगाः ।

पश

पि

प्रदे

भा

भर

मा

य

यो

लः

ले

वः

वि

वि

न्

3

A

न्तरं ददाति तत्रायं न्याय: ।

त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ।

ग्रथवा—सर्वनाशे समुत्पन्ने ग्रर्धे त्यजित पण्डित:।

नष्टाश्वदग्धरथन्याय:।

परस्परापेचावतार्द्वयो: सहयोगेन यत्र कार्य निष्पाद-

यितुं शक्यते तत्रायं न्यायः।

नहि कठारकण्ठीरवस्य कुरङ्गशावः प्रतिभटो भवति ।

नहि भवति तरत्तुः प्रतिपत्तो हरिणशावकस्य ।

निह वरविद्याताय कन्योद्वाह:।

निह भिच्चकाः सन्तीति स्थाल्यो नाधिश्रीयन्ते, न च मृगाः

सन्तीति यवा नीप्यन्ते। नहि सर्वः सर्वे जानाति।

• न हि करकङ्कणदर्शनायादर्शापेचा।

हिन्दी—"हाथ कंगन को आरसी क्या"। न हि गोधा सर्पन्ती सर्पणादहिर्भवति।

न खल्वप्यन्यत्प्रकृतमनुवर्तनादन्यद्भवतीत्यर्थः ।

न होष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पश्यति । पङ्कप्रचालनन्यायः ।

<sup>त्रप्र</sup>थ<mark>वा</mark>—प्रचालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम् । पङ्ग्वन्धन्यायः । ( = नष्टाश्वद्श्वरथन्यायः ) ।

DIGITIZE DE CUI PAGE CLION, Haridwar. 2005-2006 75 NR 2006

🔢 ार्जन्यो यावदूनं पूर्णं च सर्वमभिवर्षति । अथवा -- मेघा गिरिजलधिवर्षी च। पश्यस्यद्रौ ज्वलदग्निं न पुनः पादयोरधः। पिष्टपेषग्रान्यायः । प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते। भित्ततेऽपि लशुने न शान्तो व्याधिः। भस्मन्याज्याहृति:। (= श्ररण्यरादनन्याय:)। मार्गाय गृहीते।ऽङ्गच्छेदं स्वीकरोति। य एव करोति स एव भुङ्को । योगाद्रहिर्बलीयसी। लच्याप्रमागाभ्यां वस्तुसिद्धिः। लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति । वरं सांशयिकानिष्कादसांशयिकः कार्षापणः। वरमद्य कपोतः श्वा मयूरात्। विषक्रमभं पयोमुखम् । विषस्य विषमीषधम् । वृद्धिमिष्टवते। मूलमिप ते नष्टम्। वृश्चिकभिया पलायमान त्राशीविषमुखे निपतितः। शिरसि मसीपटलं दधाति दीपः। शीर्षे सपी देशान्तरे वैद्यः। रवःकार्यमद्य कुर्वीत। महैव दशिः पुत्रैभीरं वहति गर्दभी।



प्रबन्धप्रकाश:

सूचीकटाहन्यायः । स्वालीपुलाकन्यायः । स्वभावा दुरतिक्रमः ।

> ॥ इति ग्रीमन्मङ्गलदेवशास्त्रिवरचितः प्रबन्धप्रकाशः समाप्तः॥



Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha



CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

7 DEC 1967

Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

(66, 160 B

2 AUG 1969



Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.



